# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178116

| OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY |        |           |           |      |  |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|--|
| Call No. H910              | V65 I  | Accession | No. G. H. | 2576 |  |
| Author निया                | कार्।स | त्यपाल    |           |      |  |
| Title ZZIAT                |        |           |           |      |  |

This book should be returned on or before the date last marked below.

### राजकमल विश्व-परिचय-माला

# ईरान

ईरान देश का भौगोलिक एवं सामाजिक परिचय

सत्यपाल विद्यालंकार



# राजकमल प्रकाशन

दिल्ली बम्बई इलाहाबाद पटना मद्रास

# युनेस्को के सहयोग से प्रकाशित प्रथम संस्करण, दिसम्बर, १६५८

मूल्य दो रुपये

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा प्रकांशित एवं द्वारका नाथ भागव द्वारा भागव प्रेस, इलाहाबाद से मुद्रित। इस पुस्तक-माला का मूल उद्देश्य पाठकों को विश्व के सभी देशों की सामान्य भौगोलिक-सामाजिक जानकारी देना है। विभिन्न महाद्वीपों पर ग्रलग-ग्रलग पुस्तकों प्रकाशित की जा रही हैं।

# ऋम

| १प्राथमिक परिचय                               | ••••          | •••• | 6   |
|-----------------------------------------------|---------------|------|-----|
| २—ईरान का इतिहास                              |               | •••• | १७  |
| ३—ईरान के शाह मुहम्मद रजा शाह प               | <b>ग्हलवी</b> | •••• | 2,8 |
| ४—सामाजिक और त्राधिक ढाँचा                    |               |      | 30  |
| <b>५</b> —ईरानी राष्ट्रीयता के पाँच त्र्याधार | ••••          | •••• | ६०  |
| ६—साहित्य                                     |               | •••• | ६४  |
| ७—ईरान का बहाई ऋान्दोलन                       | ••••          |      | 28  |
| ८—ईरान के दु <sup>र्</sup> गनीय स्थान         | ••••          |      | 22  |

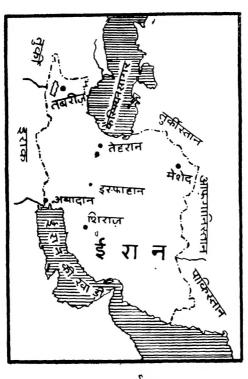

ईरान

# १. प्रारम्भिक परिचय

ईरान को स्राज कल पर्शिया या फ़ारस भी कहते हैं। ईरान इसका प्राचीन नाम है, क्योंकि इसके मूल निवासी स्रार्य थे।

वास्तव में, ईरान के एक दक्षिणी प्रान्त का नाम 'पर्स' है, ग्रीर उसी से ईरान का नाम पारस या फ़ारस पड़ गया । ईरान के ग्रनेक मूल निवासी भी, जो बम्बई ग्रीर इस देश के दूसरे शहरों में बसते हैं, इसी कारण पारसी कहलाते हैं। ग्रादि



पर्स नामक प्राचीन ऋार्य जाति के योद्धा

प्राचीन काल में उसी दक्षिणी प्रान्त 'पर्स' ही की एक आयं जाति ने समूचे ईरान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, श्रीर उन्हीं के नाम पर सारे देश का नाम पारस पड़ गया था।

ईरान का स्रंग्रेजी नाम परिशया उसी 'पारस' का रूपान्तर है। स्रोर फ़ारस की खाड़ी स्रंग्रेजी में 'परिशयन गल्फ़' कहलाती है।

हिन्दुस्तान में ग्राज जितने पारसी दिखाई देते हैं वे सब ईरान ही के मूल निवासी हैं। उनके पूर्व-पुरुष ईरान से ७वीं शताब्दी में भारत ग्राये थे; उस समय ईरान में ग्ररब के मुसल-मानों के ग्राक्रमण शुरू हो गये थे ग्रौर इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। हिन्दुस्तान के ये पारसी ग्रपने को ईरानी कहलाना ग्रधिक पसन्द करते हैं। इनका धर्म भी ग्रायों से ग्रधिक मिलता-जुलता है। ये ग्रग्नि के पूजक हैं, इनके धर्मग्रन्थ जिन्दावस्ता में सूर्य को 'मिथ्रा' कहा गया है जो संस्कृत के 'मित्र' शब्द ही का रूपान्तर है।

ईरान के आर्य और भारतवर्ष के आर्य एक ही शाखा के दो डंठल थे, अब इसमें कोई मतभेद नहीं रहा। इन आर्यों की एक शाखा ईरान में बस गयी और दूसरी भारत में आयी। बीच का देश अफ़ग़ानिस्तान भी आर्यों का ही देश था। आज भी अफ़ग़ानिस्तान की हवाई सर्विस का नाम 'आर्याना हवाई सर्विस' है। वस्तुतः ईरान के आर्य भारतीय आर्यों की अपेक्षा भी कहीं अधिक प्राचीन हैं, और उनके देश का 'आर्याना' या 'ईरान' नाम कहीं अधिक सार्थंक है।

ईरान एक कृषि-प्रधान देश है। यों तो भारत भी एक-कृषि-प्रधान देश है, पर ईरान में तो कृषि ही कृषि है। ले-देकर यदि कोई दूसरा उद्योग है भी तो वह कालीनों का है, ग्रौर इस उद्योग में भी ग्रधिकतर ईरान के किसान ही हैं। ईरान की कुल ग्राबादी २ करोड़ है ग्रौर उसमें डेढ़ करोड़ संख्या किसानों

की है। ये किसान ईरान के ५ हज़ार गाँवों में बसे हैं।

ईरान का क्षेत्रफल ६॥ लाख वर्गमील है। इतने बड़े क्षेत्र-फल में २ करोड़ ग्राबादी दूसरे देशों की तुलना में बहुत थोड़ी है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल १२ लाख वर्गमील ग्रर्थात् ईरान से करीब दो गुना है, पर यहाँ की ग्राबादी ३८ करोड़ ग्रर्थात् ईरान से १६ गुनी है। इतनी विरल ग्राबादी का एक शुभ परिणाम यह है कि पिछड़ा हुग्रा देश होने के बावजूद ईरान का किसान भारत की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुखी है। उसके पास निज

का मकान है, खाने-पीने को स्रनाज है स्रौर हर किसान परि-वार में सोने-चाँदी के दो-चार जेवर भी मिल जायेंगे।

ईरान प्राचीन काल से

प्रयने साहित्य ग्रौर वीरता के

लिए प्रसिद्ध रहा है। ईरान के

घोड़ों ग्रौर घुड़सवारी की गाथाएँ

किसने न सुनी होंगी ? ग्राज
भी ईरान के सर्वप्रिय खेल
कुश्ती ग्रौर फुटबाल है। साहित्य
ग्रौर वीरता का यह मेल

ग्रद्धभुतव ग्राश्चर्यजनक जरूर

प्रतीत होता है, पर मालूम

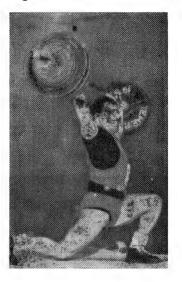

भारी बजन उठाने की एशियाई प्रति-योगिता में सर्वप्रथम स्रानेवाला ईरानी पहलवान

होता है कि यह आयों का स्वाभाविक गुण था। तभी तो भारत का प्राचीन इतिहास भी इन्ही दो गुणों का इतिहास भी है। इस अद्भुत मेल का रहस्य शायद ईरान का प्राकृतिक सौन्दर्य ग्रौर उत्तम जलवायु है । प्राकृतिक सौन्दर्य ने उन्हें कविता ग्रौर उत्तम जलवायु ने उन्हें स्वास्थ्य दिया ।

प्राचीन काल में ईरानियों ने ग्रनेक दिग्विजय-यात्राएँ कीं। एक समय था कि उनके साम्राज्य की सीमा एक तरफ़ तो भारत में पंजाब तक थी ग्रौर दूसरी तरफ़ यूनान ग्रौर भूमध्य-सागर के ग्रन्य देश उनके ग्रन्तर्गत थे। उत्तर में ताशकन्द ग्रौर ग्रज़रबेजान, जो ग्राज रूसी इलाके हैं, कभी ईरान के थे। सच यह है कि सिकन्दर ग्रौर कितपय ग्रन्य यूनानी सम्राटों को छोड़कर संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में ईरान की दिग्विजय-यात्राएँ ग्रधिक रही हैं।

जहाँ तक साहित्य ग्रीर संस्कृति का सम्बन्ध है ईरान संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में ग्रपने ग्रतीत पर कम गौरव नहीं कर सकता। भारतवर्ष पर तो फारसी भाषा, साहित्य ग्रीर संस्कृति की छाप किसी भी दूसरे देश की तुलना में ग्राज भी ग्रधिक है। इन सब दृष्टियों से ईरान देश से निकट-तम परिचय प्रत्येक भारतवासी के लिए नितान्त ग्रावश्यक है।

# ईरान का भौगोलिक महत्व

ईरान पूर्व ग्रोर पश्चिम के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके पूर्व में ग्रफ़गानिस्तान ग्रोर पाकिस्तान, पश्चिम में तुर्की ग्रोर ईराक तथा उत्तर में कैस्पियन सागर व रूस हैं। ईरान का दक्षिणी तट ईरान की खाड़ी तथा ग्रोमान की खाड़ी के साथ-साथ मीलों चला गया है।

ईरान चिरकाल से भारत की ढाल बनकर रहा है। भारत से यहाँ हमारा ग्रभिप्राय विभाजन के पूर्व के भारत से है। ब्रिटिश शासन-काल में ग्रंग्रेजों ने सदैव इस बात की ग्रोर सतर्क दृष्टि रखी कि भारत की वह ढाल—ईरान—किसी शत्रु-देश के हाथ में न चली जाये। नैपोलियन को इसी ढाल ने भारत में स्राने से रोके रखा, स्रौर रूस के भारत की स्रोर बढ़नेवाले कदमों को भी इसी ढाल ने स्रनेक बार स्रपने ऊपर भेला। ईरान यदि इस तरह ढाल बनकर न रहता तो कह नहीं सकते कि भारतवर्ष के इतिहास की दिशा स्राज क्या होती। सन् १७६६ में, नैपोलियन बोनापार्ट ने स्रपनी भारत-विजय की योजना को चिरतार्थ करने के लिए ईरान के शाही दरबार में स्रपना एक विशेष दूत भेजा था ताकि फ्रांसीसी सेनास्रों को ईरान के बीच से गुज़रकर भारत जाने की इजाजत मिल जाये। स्रपने २३ स्रक्तूबर, १६०७ के स्रङ्क में, लन्दन के दैनिक स्रखबार 'टाइम्स' ने उन दिनों लिखा था: 'फ्रांस की इस समय सब से बड़ी कोशिश यह है कि उसे किसी तरह ईरान से होकर भारत जाने की इजाजत मिल जाये।'

१ दवीं शताब्दी के अन्त तक ईरान पूर्व और पश्चिम के मध्य एक-मात्र रास्ता था। उस समय इसकी भौगोलिक स्थिति आज की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। पर सन् १ द ६ ईसवी में स्वेज नहर के बन जाने से और उधर प्रशान्त महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़नेवाली ट्रांस-साइबेरियन रेलवे लाइन के खुल जाने से ईरान का भौगोलिक महत्व कुछ कम हो गया। ईरान से होकर जानेवाले अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर ऊँटों के काफिलों के निशान मध्यम पड़ने लगे। पर आज हवाई याता-यात का जमाना आ जाने से ईरान फिर एक बार अपने प्राचीन भौगोलिक महत्व को तेजी से हासिल कर रहा है। मालूम होता है, इतिहास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह जीवन व्यक्ति का हो स्रथवा देश का, स्रपने-म्रापको स्रनिवार्य रूप से दोहराता है।

ईरान चारों ग्रोर पर्वतों से घिरा है। इसके उत्तर में ग्रमलबुर्ज की पर्वत-मालाएँ हैं, जो उत्तर-पश्चिम की ग्रोर फैलती हुई तुर्की के उत्तरी भाग को छूती हैं। ईरान की सबसे ऊँची पहाड़ी चोटी 'देमावन्द' जो १८ हज़ार फुट से कुछ ग्रधिक है, इन्हीं ग्रमबुर्ज पर्वत-मालाग्रों में है।

स्रलबुर्ज के साथ-साथ लगी खोरासान की पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ ईरान के उत्तरपूर्व में हिन्दुकुश पर्वत-माला (स्रफ़गा-निस्तान) में समाप्त होती हैं।

उत्तर की इन दो पर्वत-मालाग्रों के ग्रतिरिक्त दो पर्वत-मालाएँ ग्रौर हैं। एक पर्वत-माला का नाम है जैगरोज़ ग्रौर दूसरी का नाम है मकरान। जैगरोज़ पर्वत-माला ईरान के दक्षिण-पश्चिम से शुरू होकर उत्तर-पश्चिम तक चली गयी है। देश के समूचे पश्चिम तट पर यह पर्वत-माला प्रहरी की भाँति खड़ी है। मकरान की पहाड़ियाँ ईरान के दक्षिण-पूर्व में हैं ग्रौर वहाँ वे बिलोचिस्तान की पहाड़ियों से जा मिलती हैं।

चारों स्रोर पहाड़ियों से घिरा हुस्रा ईरान का बीच का पहाड़ी मैदान ही वास्तिवक ईरान है। इसे ईरान का हृदय कह सकते हैं। इसी पहाड़ी मैदान में ईरान की राजधानी तेहरान व दूसरे बड़े-बड़े शहर हैं जिनका यथास्थान वर्णन किया जायेगा।

इस पहाड़ी मैदान की समुद्र-तट से ग्रौसत ऊँचाई साढ़े तीन हज़ार फुट है। ईरान एक ठंडा मुल्क है। बीच का यह पहाड़ी मैदान केवल एक ही ग्रोर से पहाड़ियों से घिरा हुग्रा नहीं है, ग्रौर वह दिशा है पूर्व की । पूर्व की ग्रोर यह मैदान सीस्तान में जाकर समाप्त हो जाता है । सीस्तान, ईरान का वह इलाका है जो ग्रफ्गानिस्तान ग्रौर बिलोचिस्तान की सीमाग्रों पर स्थित है । ईरान में सबसे ग्रधिक गर्मी सीस्तान में पड़ती है ।

# ईरान का जलवायु

ईरान की जलवायु इतनी विविधताग्रों ग्रौर विचित्रताग्रों को लिये हुए है कि भूगोल-शास्त्रियों को इस जलवायु का म्रलग नामकरण करने का साहस नहीं हुग्रा । वे इसे 'ईरानी जलवायु' के नाम से पुकारते हैं । ईरान में गरम-से-गरम श्रीर ठंडी-से-ठंडी जलवायु उपलब्ध है। ग्रधिक-से-ग्रधिक वर्षा ६० इंच म्रलबुर्ज पर्वंतमाला के कुछ भागों में, म्रौर कम-से-कम २ इंच वर्षा सीस्तान में साल-भर में होती है। इसी प्रकार सर्दी ग्रौर गर्मी का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते-जाते भारी फ़्र्क पड़ जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान व उसके स्रास-पास के मशेद स्रादि नगरों में सर्दी के दिनों में (जनवरी-फरवरी) तापमान ३४° या ३५° फारेनहाइट रहता है, ग्रौर उन्हीं दिनों में म्रबादान का तापमान ५३ और उसी क्षेत्र के जास्क नगर का तापमान ६७° फारेनहाइट होता है। यही हाल गर्मी का है। तेहरान ग्रीर ग्रासपास के शहरों में जून-जुलाई में ग्रीसत तापमान ५५° फारेनहाइट ग्रौर ग्रबादान में उन्ही दिनों ताप-मान ६७°-६ में हो जाता है।

ईरान के एक बहुत बड़े भाग में रेत के ऊँचे-ऊँचे टीले स्रोर विस्तृत रेगिस्तान हैं। पूर्वी भाग में तो ये टीले कहीं-कहीं ७०० फुट ऊँचे हैं, स्रोर इतने ऊँचे रेत के टीले संसार के किसी दूसरे देश में नहीं मिलते। रेत के इन ऊँचे टिब्बों ग्रौर टीलों से भरे रेगिस्तानों को, जो ईरान के पूर्वी भाग में हैं, 'लूत' कहते हैं। ये लूत इतने खुश्क हैं कि ग्रनेक छोटी-छोटी निदयाँ यहाँ तक ग्राते-ग्राते एकदम गायब हो जाती हैं, ग्रौर कोई नहीं कह सकता कि इस ग्रोर कभी जल देवता ने पदार्पण भी किया है। इन लूतों से रेत की भयंकर ग्राँधियाँ साल-भर उठती रहती हैं। सीस्तान पर तो इन ग्राँधियों का विशेष प्रकोप है।

# तिमासी अगंधियाँ

ईरान के उत्तर-पश्चिम व उत्तरी भाग से गर्मी के मौसम में एक खास तरह की ग्राँधियाँ उठती हैं जिन्हें ईरान के लोग 'शशमाल' ग्राँधियाँ कहते हैं। ये शशमाल ग्राँधियाँ जून के मध्य से लेकर सितम्बर के मध्य तक तीन महीनों में लगातार उठती रहती हैं। इन ग्राँधियों में गर्द-गुबार के ग्रितिरिक्त नमक का ग्रंश भी रहता है। ये ग्राँधियाँ इतनी गरम ग्रौर खुश्क होती हैं कि ग्रादमी भुन जाये। शशमाल के दिनों में हर ईरानी ग्रपने घरों के दरवाज बन्द रखता है। ये ईरान का सब से बड़ा ग्रभिशाप हैं।

फिर भी ईरान का जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रादर्श है। शशमाल के तीन महीनों में ग्राँधियों के ग्रसर से ग्रपने शरीर की रक्षा कर ली जाये, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो साल के बाकी महीनों का मीसम शरीर को पुष्टि ग्रौर कान्ति देनेवाला है। पानी तो, जिसका स्रोत पहाड़ी चश्मे हैं, निस्सन्देह ग्रत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है। यही कारण है कि ईरानी लोगों के चेहरे ग्रामतौर पर लाल ग्रौर शरीर पुष्ट होता है। ईरान में बहुतायत से पैदा होनेवाले मेवों का भी उस स्वा-स्थ्य में कम हाथ नहीं है।

# २. ईरान का इतिहास

ईरान का दूर से दूर तक का इतिहास ५५० ईसवी पूर्व से शुरू होता है। उस समय ईरान पर अक्मीनियन वंश का राज्य स्थापित हुआ और इस राज्य के संस्थापक का नाम था



साइरस।पर इस वंश के सर्वा-धिक पराक्रमी सम्राट् दारा-ए-म्राज्म हुए। उनकी मृत्यु ४८६ई० पू० में हुई। करीब-करीब उन्हीं दिनों भारत में महात्मा बुद्धि की मृत्यु हुई। ईरान ग्रीर भारत के तत्का-लीन इतिहास की एक ग्राश्च-यंजनक समता इस बात में है कि दोनों देशों में लगभग एक ही समय श्रायं संस्कृति के खिलाफ, जिसमें ग्रनेक देवी-देवताग्रों ग्रीर कर्मकांड

दारा-ए श्राज्म के राजमहल का प्रहरी दवा-दवताश्रा श्रार कमकाड़ ने जोर पकड़ लिया था, एक क्द्रिहे उठ खड़ा हुग्रा । ईरान में उस विद्रोह का भंडा ज्रथुस्त्र ग्रीर भारत में महात्मा बुद्ध ने खड़ा किया । ज्रथुस्त्र का महान् धर्मग्रन्थ जिन्दावेस्ता है श्रीर उसके माननेवाले पारसी ग्राज भी हिन्दुस्तान में यत्र-तत्र देखे जा सकते हैं। पारसी धर्म में बोद्ध मत की तरह पितत्र ग्राचरण पर कर्मकांड की ग्रपेक्षा ग्रधिक बल दिया गया है। ग्रनेक देवी-देवताग्रों के स्थान पर एक ईश्वर की उपासना का विधान है, ग्रीर उस ईश्वर का नाम 'ग्राहुरमाज्दा' है। जिस प्रकार भारत में बोद्ध-धर्म को तत्कालीन मौर्य राज्य-वंश से बल



तस्त ए-जमशेद के दग्यार में दारा-ए-ग्राज़म प्राप्त हुग्रा ठीक उसी प्रकार ईरान में ज़रथुस्त्र का धर्म भी ग्रक्मी-नियन राज्य-वंग का सहारा ठेकर ग्रागे बढ़ा; ग्रौर फिर तो वह समूचे ईरान का व्यापक धर्म बन गया।

ग्रवमीनियन राज्य-वंश के महापराक्रमी सम्राट् दारा-ए-ग्राज्म के खुदवाये हुए ग्रनेक शिलालेख ५२० ई० पू० के ग्रासपास के मिलते हैं। उन शिलालेखों में जिन पूर्ववर्ती राजाग्रों का उल्लेख है वेनाम ग्रायों के हैं। दारा-ए-ग्राज्म के द्वारा खुदवाये ५२० ई० पू० के एक शिलालेख में लिखा है: 'मैंने गोमत राजा के म्रनेक देवी-देवताम्रोंवाले धर्म का उच्छेद करके पवित्र म्राहुरमाज्दा की उपासनावाले ऐकश्वरवाद की इस देश में स्थापना कर दी है।

ईरान के गत ढाई हजार वर्ष के इतिहास को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है:

- इस्लाम की स्थापना से पूर्व का इतिहास (५५० ई० पू० से ६५० ईसवी तक) यह समय ११०० वर्ष का है।
- इस्लाम की स्थापना के बाद से ग्रब तक का इतिहास (६५० ई० से ग्रब तक) यह समय लगभग १३०० वर्ष का है।

उपरोक्त प्रथम भाग में ईरान में तीन राज्य-वंशों ने राज्य किया । पहले राज्य-वंश का नाम, जैसा कि ऊपर उल्लेख

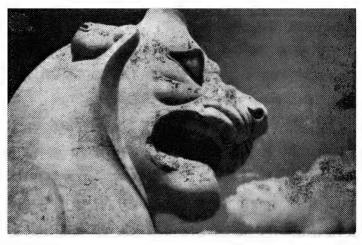

तख्त-ए जमशेद मे राजमहल के स्तम्भ का एक सिरा किया जा चुका है, स्रक्मीनियन राज्य-वंश था। इस राज्य- ष्रंश के संस्थापक का नाम साइरस था। साइरस के बाद इस

राज्य-वंश में दारा-ए-ग्राज़म हुग्रा। इन दोनों ही राजाग्रों के समय में ईरान में प्राचीन फ़ारसी भाषा (जो ग्राज की फ़ारसी से निन्तात भिन्न थी) का पूर्ण ग्रभ्युदय हुग्रा, ग्रौर उस भाषा के माध्यम से पारसी धर्म का व्यापक प्रचार हुग्रा।

स्रवमीनियम राज्य-वंश का काल ३३० ई० पू० में समाप्त हो जाता है। तब से, २२६ ईसवी स्रर्थात् क़रीब ५०० वर्ष तक ईरान में पाथियन वंश का राज्य रहा। इन ५०० वर्षों को ईरानी इतिहास का 'स्रन्धकारमय युग' कहा जाता है। इसी युग में (३३४ ई० पू०) सिकन्दर ने ईरान पर स्राक्रमण किया। सिकन्दर ने उन्हीं दिनों भारत पर भी स्राक्रमण किया था, पर वह भारत का कुछ स्रधिक नहीं बिगाड़ सका था, स्रीर स्रन्त में परास्त होकर ही उमे यहाँ से जाना पड़ा था। पर ईरान का उसने काफ़ी कुछ बिगाड़ा। उसके स्राक्रमण के परिणामस्वरूप स्रवमीनियन राज्य-वंश, जो ईरान की सुख-समृद्धि का प्रतीक था नष्ट-भ्रष्ट हो गया स्रीर उसके स्थान पर पाथियन व स्रन्य छोटी-छोटी पहाड़ी जातियों का देश के स्रलग-स्रलग भागों में प्रभुत्व स्थापित हो गया।

उपरोक्त 'ग्रन्थकारमय युग' के सम्बन्ध में एक बात ग्रीर भी स्मरणीय है। इंस्लाम की स्थापना से पूर्व के ईरान के इतिहास में जो ११०० वर्ष का है, केवल यही युग था जब ईरान में पहले-पहल किसी विदेशी संस्कृति ग्रीर सभ्यता का प्रवेश हुग्रा, ग्रीर वह संस्कृति व सभ्यता थी यूनान की। वह ईरान में सिकन्दर के ग्राक्रमण के साथ ग्रायी। यद्यपि उस संस्कृति को शीघ्र ही ईरान की तत्कालीन ग्रायं संस्कृति ने ग्रपने भीतर पचा लिया, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह उसके प्रभाव से सर्वथा अ्रछूती रही। इस अन्धकारमय युग में ईरान न केवल अपनी संस्कृति व सभ्यता का उज्ज्वल प्रकाश खो बैठा, बल्कि उसकी शासन-व्यवस्था और प्रजा का सुख-चैन भी शिथिल पड़ गया।

पर ईरान ने शीघ्न करवट बदली। सन् २२६ ईसवी में पार्थियन राज्य-वंश की समाप्ति करके ग्रार्देशर ने सैसेनियन राज्य-वंश की स्थापना की ग्रौर यह राज्य-वंश सन् ६५० ईसवी तक, करीब सवा चार सौ वर्ष रहा। यह फिर से एक बार ईरान में सुख, शान्ति, एकता ग्रौर ऐश्वर्य का युग ले ग्राया।

सैंसेनियन राज्य-वंश में ईरान की प्राचीन सभ्यता ने नयी चमक हासिल की। पारसी धर्म जो सिकन्दर के स्राक्रमण से धराशायी हो गया था, एक बार फिर से उठ खड़ा हुस्रा स्रोर दुगुने वेग से समूचे देश में व्याप गया। १०वीं शताब्दी के महान् ईरानी ऐतिहासिक स्रब्दुल कासिम फ़िरदोसी ने स्रपने 'शाहनामा' में इस युग की प्रशंसा में बड़े विस्तार से लिखा है। फ़िरदौसी को यद्यपि मूल रूप से इतिहासकार न कहकर एक महान् लेखक के रूप में स्मरण किया जाना चाहिए, पर उसका 'शाहनामा' उस जमाने का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

# ईरानी इतिहास का द्वितीय काल

ईरान का ग्राज जो रूप है उस पर मुस्लिम संस्कृति का गहरा प्रभाव है। उस रूप को ईरान की प्राचीन ग्रार्थ संस्कृति तथा मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण कहें तो ग्रत्युक्ति न होगी। इस दृष्टि से, ईरान पर मुस्लिम ग्राक्रमण एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। उस घटना को केन्द्र मानकर प्रायः सभी इतिहासकारों

ने ईरानी इतिहास का एक ग्रलग खण्ड मान लिया है, जिसे द्वितीय काल कहते हैं।

सन् ६३७ ई० में ग्ररब के मुसलमानों का ईरान पर प्रथम ग्राक्रमण हुग्रा, ग्रीर ६५० में ग्रन्तिम सैसेनियन राजा माज़द गिर्द की मृत्यु हो गयी। ईराक ग्रौर सीरिया उन दिनों खिलाफ़त के दो बड़े केन्द्र बने ग्रीर वहाँ से सम्पूर्ण मध्य एशिया, विशेषतया ईरान में इस्लाम का जोरों से प्रचार हुग्रा । इस्लाम के सर्वग्रासी प्रचार में केवल तलवार का जोर था, ऐसा मान लेना गलती होगी। इसमें सन्देह नहीं कि वह जहाँ भी फैला उसे ऊपर के कुछेक निहित स्वार्थों से टक्कर लेने में तलवार का सहारा लेना पड़ा, पर उसके अपने भीतर समानता स्रोर भ्रातुत्व भावना का एक ऐसा ज़ोर था जो निम्न श्रेणी के पददलितों को स्वभावतया ग्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करता था। ग्रगर केवल तलवार का ज़ोर होता तो ईरान के महान् दार्शनिक, कवि स्रौर विद्वान् लोग कलम लेकर इस्लामी साहित्य, मर्यादाय्रों ग्रौर दार्शनिक विचारों के प्रचार में ग्रपने जीवन खपा न देते । सच यह है कि इस्लाम को एक शानदार दार्शनिक ग्रौर साहित्यिक रूप प्रदान करने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान की कलम का स्पर्श पाकर इस्लाम एक ग्रत्यन्त उत्कृष्ट रूप में उभर-कर भ्राया।

# तीन विशेषताएँ

ग्ररब के मुसलमानों के ग्राक्रमण के बाद ईरान का एक तरह से कायापलट हो गया। उसके धर्म, भाषा ग्रीर रक्त तक में ग्ररब छा गया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उस समय ईरान में जरथुस्त्र का पारसी धर्म प्रचलित था। यह पारसी धर्म, जिसमें ग्राज भी ग्रग्नि की पूजा प्रधान है, ग्रार्य धर्म ही की एक शाखा थी। पारसी लोग स्वयं भी रक्त की दृष्टि से विशुद्ध ग्रार्य थे; पर ग्ररबों के ग्राक्रमण ने ईरान में ग्रार्य संस्कृति को टिकने नहीं दिया। दोनों में कुछ मौलिक भेद थे। जिन ईरानियों ने ग्रपने प्राचीन धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य ग्रौर रक्त को ग्रछूता रखने की कोशिश की उन्हें देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा। हिन्दुस्तान में ग्राज जितने भी पारसी दिखाई देते हैं, उनके पुरखा लोग उसी ईरान से यहाँ ग्राये थे। वे पहले-पहल गुजरात में ग्राकर बसे थे। पारसियों की सबसे ग्रिधिक संख्या ग्राज भी बम्बई, सूरत व गुजरात के ग्रन्य नगरों में ही है।

ग्ररब-ग्राक्रमण से पूर्व ईरान में फ़ारसी भाषा की लिपि प्राचीन ग्रार्य-लिपि ही का एक रूप थी ग्रार वह ग्रार्य-लिपियों की भाँति बायें से दार्ये लिखी जाती थी। ग्राक्रमण के बाद वहाँ की लिपि बदलकर ग्ररब लिपि हो गयी जो दायें से बायें लिखी जाती है। इतना ही नहों, प्राचीन फ़ारसी भाषा में ग्ररबी की शब्दावली भी समा गयी।

### पहलवी भाषा

सुविधा ग्रौर स्पष्टता के लिए ग्ररब-ग्राक्रमण से पूर्व की प्राचीन फ़ारसी भाषा को पहलवी भाषा ग्रौर बाद की भाषा को फ़ारसी भाषा कहा जाता है। ग्राज 'फ़ारसी' कहने से जिस लिपि ग्रौर भाषा का चित्र सामने ग्राता है वह चित्र पहलवी भाषा से इतना ग्रधिक भिन्न है कि पहलवी भाषा के लिए 'फ़ारसी' शब्द का प्रयोग भ्रम पैदा कर सकता है, फिर चाहे उसे 'फ़ारसी' न कहकर 'प्राचीन फ़ारसी' ही क्यों न कहा जाये। दूसरी विशेषता इस काल की यह थी कि ईरानी ग्रीर ग्ररबी लोग घुल-मिलकर रक्त की दृष्टि से भी एक हो गये, उनमें कोई भेद ही नहीं रहा। इस काल में दो संस्कृतियों ने ग्रापस में मिलकर एक तीसरी संस्कृति को जन्म दिया। धर्म इस्लाम जरूर हो गया पर ईरान में इस्लाम भी ग्रपने पूर्व रूप में टिका न रह सका। उसने शिया सम्प्रदाय का एक नत्रीन रूप ग्रहण कर लिया। यही इस काल की तीसरी विशेषता है। शिया सम्प्रदाय ग्रहण कर लेने के कारण ईरान शेष मुस्लिम संसार से बहुत समय तक ग्रलग-थलग रहा।

यह काल लगभग १२०० वर्ष (सन् १८२८) तक का माना जाता है। सन् १८२८ से ग्रब तक के लगभग सवा सो वर्ष को ग्राधुनिक काल कहते हैं। पूर्व इसके कि हम ग्राधुनिक काल पर कुछ कहें इस काल की साहित्यिक उन्नति के सम्बन्ध में दो शब्द कहना ग्रावश्यक होगा।

ईरान के जितने भी बड़े किव ग्रीर दार्शनिक हुए वे इसी काल में हुए। इस काल की प्रथम तीन शताब्दियों (७कीं, प्रवीं ६वीं) में तो साहित्य, काव्य ग्रीर दर्शन की धारा ग्रपनी धीमी गित में रही, पर १०वीं शताब्दी तक ग्राते-ग्राते वह एकदम उभर गयी थी, मानो ग्रखाड़े में ग्राने से पहले वह बहुत देर तक तैयारी करती रही हो। फ़ारसी साहित्य का यह उभार क़रीब तीन शताब्दियों (१०वीं, ११वीं ग्रीर १२वीं) तक रहा। इसी काल में फ़िरदौसी, शेंखसादी, जलालुद्दीन रूमी ग्रीर उमर खय्याम जैसे महाकिव ग्रीर दार्शनिक ग्राविभूत हुए। उन्होंने फ़ारसी की नींव हमेशा के लिए मजबूत कर दी। उनकी तुलना १५वीं शताब्दी के महान् ग्रंग्रेजी लेखकों—बेकन, स्पेंसर

ग्नोर शैक्सपीयर—से की जाये तो ग्रत्युक्ति न होगी, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी को एक सुघड़ व सुन्दर रूप देने में वही काम किया जो इन लेखकों ने ग्रंग्रेजी के लिए किया।

साहित्य ग्रोर दर्शन का यह विकास ईरान में इतना प्रबल था ग्रोर ईरानी जीवन में इतना निखार ग्रा गया था कि १५ वीं ग्रोर १६वीं शताब्दियों में हलाकू, चंगेज़ ग्रोर तैमूर लंग-जैसे तातार-ग्राक्रमणकारी राजनीतिक इष्टि से विजयी होकर भी सांस्कृतिक इष्टि से पराभूत हो गये—वे ईरान की सांस्कृतिक बाढ़ में डूब-से गये।

# त्र्याधुनिक काल

१६वीं शताब्दी से पहले किवता ग्रीर दर्शन के भर-पूर विकास के बावजूद जन-साधारण में जागृति के लक्षण दिष्टिगोचर नहीं हुए थे। १६वीं शताब्दी ईरान ही में नहीं, पूर्व के सभी देशों में जागृति की एक नयी लहर ले ग्रायी।साधा-रण जनता को ग्रपने ग्रधिकारों का पहली बार भान हुग्रा, उसमें ग्रात्मसम्मान की चेतना लहरा उठी ग्रीर राष्ट्रीयता के ग्रंकुर चारों ग्रीर फूटते दिखाई दिये।

राष्ट्रीयता की इस लहर को उकसाने में रूस की उत्तेजक कार्यवाहियों ने चाबुक का काम किया। ताशकंद ग्रोर तबरेज़ ग्रादि ईरान के उत्तरी इलाकों पर रूस ने जब कब्जा कर लिया तो समूचा देश ग्राशंका से भर उठा। लेकिन ग्राशंका की यह भावनाएँ वरदान ही सिद्ध हुई। ग्राज भी रूस ग्रोर ईरान के पारस्परिक सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में उस ग्राशंका का ताप मौजूद है।

ईरान की यह ग्राशंका ईरान तक ही सीमित न रही,

उसने शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले लिया। भारत के ब्रिटिश शासकों को तो मानो पिस्सू पड़ गये। ईरान पर रूस का प्रभुत्व छा जाने का मतलब उनके लिए कम गम्भीर न होता। उधर फ्रान्स भी उन दिनों ईरान के मार्ग से भारत पर आक्रमण करने के स्वप्न देख रहा था। इन दोनों शिक्तियों से भारत को बचाये रखने के लिए ईरान की रक्षा करना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया। संक्षेप में ईरान रूस, फ्रान्स और इंग्लैण्ड के दाँव-पेंचों का अखाड़ा बन गया। और इस अखाड़े में अंग्रेजों की विजय हुई। सन् १८०० में रूस और फ्रान्स मिलकर भारत-आक्रमण की एक योजन बना रहे थे, पर उसके पाँच साल बाद उन दोनों की आपस ही में ठन गयी।

इस दाँव-पेंच का परिणाम ईरान के लिए बड़ा शुभ हुआ। तीनो ही शक्तियों को ईरान से बाहर रहना पड़ा, वे भीतर न घुस सकी; सन् १८२८ में अन्तिम रूप से रूस और ईरान के मध्य समभौता हो गया ग्रौर रूस के कदम हमेशा के लिए ईरान की सीमा के उस पार रुक गये। इस समभौते से ईरान का एक बहुत बड़ा सिर-दर्द दूर हो गया ग्रौर उसे ग्रपनी उन्नित की ग्रोर पूरा ध्यान देने का ग्रवसर मिला। इसी से ईरान के ग्राधुनिक काल का ग्रारम्भ सन् १८२८ से माना जाता है।

ग्राधुनिक काल में, ईरान में जनतंत्र की नींव पड़ी । फीज-दारी ग्रीर दीवानी कानून बनाये गये, शिक्षा का विस्तार हुग्रा, इंजीनियरिंग तथा ग्रन्य वैज्ञानिक विषयों के ग्रध्ययन की ग्रीर विशेष ध्यान दिया गया ग्रीर विश्वविद्यालय कायम हुए ।

# दो महायुद्ध

गत दोनों महायुद्धों में ईरान का महत्व बढ़ गया। दोनों

ही महायुद्धों में ईरान ने इस बात की पूरी कोशिश की कि वह तटस्थ रहे, पर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उसके लिए ऐसा करना लगभग असम्भव है। प्रथम महायुद्ध में यद्यपि उसने खुल-कर किसी एक अथवा दूसरे फौजी शिविर में अपने को शामिल नहीं किया, पर वह ब्रिटिश, रूसी व जर्मन फौजों को समय-समय पर ईरान की जमीन पर आने से रोक भी नहीं सका।

प्रथम महायुद्ध के ठीक बाद ईरान में एक महत्वपूर्ण घटना वटी। तेहरान में एक पत्रकार जि़याउद्दीन ने एक सैनिक ग्रफ्सर रज़ाख़ान की सहायता से सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ग्रीर देखते-ही-देखते सरकार का तख़ता उलट दिया। पर शीघ्र ही इस पत्रकार को यह बात विदित हो गयी कि वास्तविक शक्ति उसके हाथ में न होकर रज़ाखान के हाथ में है। १३ ग्रक्तूबर १६२५ को सचसुच रज़ाख़ान ने इस बात को साबित कर दिखाया। उसने ईरानी विधान सभा की एक खास बैठक एकाएक बुलाकर ग्रपने पूर्ववर्ती राज्य-वंश की समाप्ति कर दी। उन दिनों ईरान पर काजर राज्य-वंश का शासन था। उसका राजा ग्रहमदशाह उस समय यूरोप गया हुग्रा था। यह सब उसकी ग्रनुपस्थित में हुग्रा।

रजा़खा़न पहलवी वंश का था। उसी ने पहलवी राज्य-वंश की नींव डाली जो भ्राज भी ईरान की राजगद्दी पर है। ईरान के वर्तमान शाह शापुर मुहम्मद रजा़ उसी रजा़खा़न के पुत्र हैं। सन् १६४१ में द्वितीय महायुद्ध के दीरान, मित्र-राष्ट्रों के प्रति विशेष सहानुभृति रखने का उन्हें यह पुरस्कार मिला कि उनके पिता को गद्दी से उतरना पड़ा भ्रीर वे शाह बना दिये गये। उन दिनों द्वितीय महायुद्ध भ्रपने पूरे जोर पर था। शाहपुर मुहम्मद रज़ा ने गद्दी पर बैठते ही एक विशेष घोषणा के द्वारा ईरान की तटस्थता की नीति को समाप्त कर दिया। २६ जनवरी १६४२ के दिन ब्रिटैन, रूस ग्रीर ईरान में एक त्रिदलीय समभौते पर हस्ताक्षर हो गये। ईरान खुले तौर पर मित्र-राष्ट्रों का पक्षपाती बन बैठा। इसके करीब एक साल बाद, ६ सितम्बर १६४३ के दिन ईरान ने बाकायदा जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा भी कर दी। उसी साल के ग्राख़िरी दिनों में तेहरान में चिंचल, रूज़वेल्ट ग्रीर स्तालिन के मध्य महत्वपूर्ण कानफ्रेन्स हुई जो तेहरान कानफ्रेन्स के नाम से प्रसिद्ध है।

द्वितीय महायुद्ध एक प्रकार से ईरान के लिए वरदान सिद्ध हुग्रा। रूस हिटलर के ग्राक्रमण का पूरी तरह मुकाबला कर सके, इसके लिए ज़रूरी था कि मित्रराष्ट्रों द्वारा उसे ईरान के मार्ग से रसद तथा सेना की पूरी मदद पहुँचाई जाये। इस प्रयोजन की पूर्त के लिए ईरान की सड़कों, बन्दरगाहों ग्रौर रेलों में बड़े-बड़े सुधार किये गये। नयी सड़कों व रेलों भी बनायी गयीं। पर दुर्भाग्य की बात है कि सड़कों व रेलों का बिछाया गया वह जाल महायुद्ध के बाद ईरान के कुछ ग्रधिक काम न ग्रा सका। ईरान की पथरीली ज़मीन में जहाँ उद्योग-धन्धे ग्रभी नहीं के बराबर हैं बस्तियाँ एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, वे रेलें ग्रौर सड़कें महायुद्ध के बाद कुछ विशेष लाभ की सिद्ध नहीं हुईं।

# ३ ईरान के शाह मुहम्मद रजा शाह पहलवी

सन् १६४१ में, जब कि जनरल रोमेल सिकन्दरिया के द्वार तक ग्रा पहुँचा था, वॉन क्लीस्ट के कदम काकेशस की तराई में प्रविष्ट हो चुके थे ग्रीर रूस व ब्रिटेन की फ़ौज़ें ईरान के ग्रनेक भागों पर छा गयी थीं, २२ वर्ष के युवराज शापुर मुहम्मद रजा एक नाटकीय ढंग से ईरान के शहंशाह बना दिये गये।

मुहम्मद रजाशाह पहलवी का ग्रपना व्यक्तित्व है। उनका उल्लेख किये बिना ईरान का ग्रध्ययन ग्रधूरा होगा।

सन् १६१६ में, २६ अक्तूबर को तेहरान में रजा का जन्म हुग्रा। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा तेहरान में ग्रौर उच्च शिक्षा स्विट्जरलैंड में हुई। सन् १६३६ में, २० साल की उम्र में, ग्रपना अध्ययन समाप्त करके वे ईरान लौटे ग्रौर ग्रपने देश की सेना में भरती हो गये।

मुहम्मद रजा शाह पहलवी अपने स्वभाव और विचारों में अपने पिता रजाखान से बहुत भिन्न हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनके पिता रजाखान भी एक उच्च कोटि के शासक थे, उन्होंने देश में अमन-चैन कायम कर दिया था, मुल्लाओं को राजनीति से सदा के लिए बाहर खदेड़ दिया था, स्त्रियों को पुरुष की वासना से मुक्त कर दिया था, करों की ठीक तरह से वसूली करवाकर खजाने को मजबूत बनाया था और सड़कों

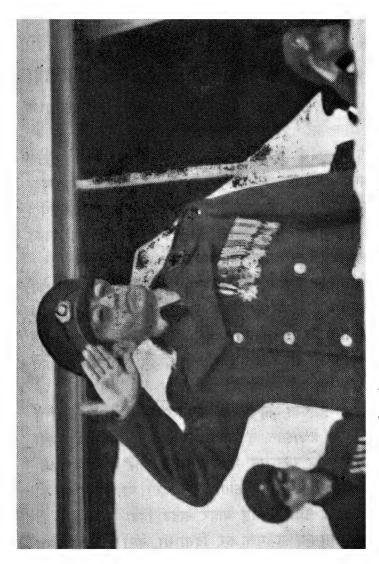

ईरान के चतुर शासक मुहम्मद रज़ा शाह पहलवी

व रेलो मं भी प्रयाप्त सुधार किये थे; पर उनमें उस उग्र प्रजा-तंत्रात्मक भावना का ग्रभाव था जो उनके पुत्र, ईरान के वर्तमान शाह, रजा शाह पहलवी में दिष्टगोचर होतो है। इसका एक बड़ा कारण उनकी उदार ढंग की शिक्षा ग्रौर व्यक्तिगत संस्कार हैं। ग्रपने पिता के प्रति ग्रसीम ग्रादर का भाव होते हुए भी वे ग्रपने पिता की ग्रपेक्षा कही ग्रधिक प्रजावत्सल है। देश के प्रति उनका उत्कृट प्रेम सर्वविदित है। शाह होते हुए भी उनके रोम-रोम में प्रजातंत्र को भावनाएँ व्याप्त है। १६ सितंबर १६४१



शाह के सिर पर राजमुकुट रखनेवाले शियात्र्यों के धमें गुरु को सिहासनारूढ़ होते समय उन्होंने कहा था :

'देश की इस संकट की घड़ी में जब कर्त्तव्य की भावना ने मुभे इस बात के लिए प्रेरित किया है कि मैं शासन की डोर ग्रपने हाथ में ले लूं, मैं इस बात का खुले ग्राम कुरान पर हाथ रखकर प्रण लेता हूँ कि मैं देश के विधान को सर्वोपरि रखूँगा ग्रौर म्रपने म्रन्तः करण की म्रावाज् के खिलाफ कभी नहीं चल्गा।

श्रपने प्रथम रेडियो भाषण में शाह ने कहा था: 'प्रजातंत्र में किसी देश की सत्ता का वास्तविक सूत्र उसकी प्रजा के हाथ में रहता है। मैं तो उस सत्ता का एक वैधानिक प्रतीक हूँ। मैं कुरान शरीफ़ की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं देश के विधान को सदा महत्व की दृष्टि से देखुँगा।'

२१ मार्च ईरान का नववर्ष का दिन होता है। २१ मार्च १६४७ को नये साल का भाषण देते हुए शाह ने भरे दिल से कहा था: 'ग्रपने देश के ग्रीब ग्रीर संकट-ग्रस्त करोड़ों व्यक्तियों पर, जो जीवन में सब तरह सामाजिक न्याय से वंचित हैं शासन करने में भला मुक्ते क्या खुशी हो सकती है!'

ग्रांसा करना कुछ बेसुरा-सा मालूम होता है, पर ईरान के शाह ने ग्रपने उदार विचारों ग्रोर निःस्वार्थ देश-प्रेम के कारण उस बेसुरेपन को सर्वथा दूर कर दिया है। देश की जनता के प्रति उनके सच्चे प्रेम का एक प्रमाण यह है कि उन्होंने ग्रपनी सारी व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति २४ फरवरी १६५० के एक फरमान के ग्रनुसार ईरान के किसानों में बाँट दी है। यूँ ग्रपनी इस भूमि-सम्पत्ति से होनेवाली ग्राय को पहले भी वे ग्रपने निज के लिए इस्तेमाल न करके ग्रीबों में बाँट देते थे, पर सन् १६५० में तो उस सम्पत्ति पर उन्होंने ग्रपना हर तरह का दावा ही छोड़ दिया। ईरान के शाह शायद इस मामले में दूसरे बादशाहों के लिए पथप्रदर्शक हैं कि उनसे उनके देश का ग्रदना-से-ग्रदना ग्रादमी भेंट कर सकता है। वे ग्रनेक बार ग्रीबों की भ्रोपड़ियों में खुद चले जाते हैं। छोटे बच्चों को प्यार से गोद

में उठाते ग्रीर पुचकारते हैं ग्रीर ग्रीबों की सुख-दुःख की गाथाग्रों को ध्यान से सुनते हैं। ऐश्वर्य का ग्रिभमान उन्हें छू तक नहीं गया है।

### शाह का भूदान

भारत में विनोबा के भूदान-श्रान्दोलन से कौन परिचित न होगा ? इस ग्रान्दोलन ने वह क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिखाया है जो सैकड़ों कानून मिलकर न कर सकते । ईरान में तो भूमि के उचित बँटवारे की समस्या ग्रीर भी विकट थी। ज्मींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत में कानून का सहारा श्रासानी से लिया जा सकता था, उसमें कोई धार्मिक ग्रड्चन नहीं थी। पर ईरान में व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुनियाद इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्तों में होने के कारण बड़े-बड़े जमीदारों ग्रीर ग़रीब किसानों के बीच की खाई को पाटना एक तरह से असम्भव था। ईरान के शाह ईरान के सबसे बड़े जुमींदार हैं। उनकी इच्छा के खिलाफ यूँ भी कानून का पास होना सम्भव नहीं हो सकता था। पर ईरान के शाह ने स्वेच्छा से अपनी सारी भूमि का किसानों के नाम दानपत्र लिखकर एक उग्र क्रान्तिकारी इष्टि-कोण का परिचय दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कानुन पास करवाकर उस सारी ज्मीन को, जो भ्रब तक सरकारी है किसानों को नाम-मात्र की लागत पर बेच देने का निर्णय कर लिया है। इसका बड़ा ही शुभ परिणाम हुग्रा है। एक ग्रोर तो किसान का हृदय अपने शाह के प्रति असीम कृतज्ञता से भर गया, दूसरी ग्रोर ग्रपनी ज्मीन हो जाने के कारण उसके जोतने-बोने का उत्साह उसमें दुगुना हो गया । निश्चय है कि यह दुगुना उत्साह देश की पैदावार को कहीं-से-कहीं ले जायेगा। ग्रौर इस

कदम का तीसरा भारी लाभ यह हुग्रा है कि ईरान के ग्रन्य ज्मींदारों को एक उचित व सुन्दर दिशा में प्रेरणा मिली है। इस प्रसंग में शाह के फ्रमान की पंक्तियाँ स्वर्णिम ग्रक्षरों में लिखी जाने योग्य हैं। उन्होंने कहा:

'किसानों की हित-चिन्ता मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। मेरी चिरकाल से यह अभिलाषा रही है कि मेरी निजकी भूमि-सम्पत्ति, जो मुभे अपने पूजनीय पिता से विरासत में मिली है, किसानों में बाँट दी जाये। यद्यपि उम भूमि से होने-वाली आय को मैंने कभी भी अपनी निजी मद में खर्च नहीं किया, वह लोक-कल्याण की मदों में ही खर्च होती रही है, पर मालूम होता है, शायद इतना काफ़ी नहीं है और इस बात की भारी आवयश्कता है कि वह भूमि अन्तिम रूप से किसानों को सौंप दी जाये। इसलिए आज मैं उस सारी भूमि-सम्पत्ति को किसानों के हवाले करता हूँ। इसके लिए उन्हें (ईरान के कानून को इष्टि में रखते हुए) नाम-मात्र की लागत आंसान किश्तों में श्रदा करनी होगी।'

उपरोक्त फ़रमान में जिन किश्तों का उल्लेख है, उनसे जमा होनेवाला पैसा भी उन्हीं किसानों की कल्याण-योजनास्रों पर व्यय किया जायेगा ।

# भावनात्रों पर संयम

देश-कल्याण के लिए व्यक्तिगत भावनाम्रों पर संयम शाह का विशेष गुण है। ऋपनी प्रियतमा रानी सोराया के प्रति उनके प्रेम का ज्वार कितना प्रबल था, यह किसी से छुपा नहीं पर देश के कल्याण ग्रौर विधान का तकाजा उनकी दृष्टि में कहीं ऋधिक प्रबल था। उन्होंने रानी सोराया को तलाक देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की; श्रीर दूसरे बादशाहों की तरह उन्होंने यह तलाक किसी दूसरी स्त्री के रोमांस में पड़कर दिया हो यह बात भी नहीं। वे तब से श्रभी तक श्रविवाहित हैं।

भावनाग्रों पर उनके संयम का एक ज्वलन्त परिचय ५ फरवरी १६४६ के दिन मिला, जब कि विरोधी दल के षड्यंत्र के फलस्वरूप वे गोली का निशाना बनाये गये। तेहरान विश्विद्यालय में भाषण देने के लिए वे उस दिन वहाँ ग्राये थे। ३ बजे दिन का समय था। एक षड्यन्त्रकारी ने, जो फ़ोटोग्राफ़र के रूप में वहाँ ग्राया था उन पर गोली दाग दी। गोली पीठ में लगी, ग्रीर उनका ड्राइवर तेजी से उन्हें ग्रस्पताल की ग्रोर ले चला। वे ग्रपने मोटर ड्राइवर को भी इतने प्रिय थे कि उससे शाह की पीड़ा देखी नहीं गयी ग्रार वह बच्चों की तरह बिसूरने लगा। शाह के दूसरे साथी भी शाह के जीदन को खतरे में समभकर बेहद घबरा गये। तव शाह ने धेर्य म कहा, 'कर्वव्य के मार्ग पर चलते हुए इस तरह के खतरे सामने ग्राते ही है, उन्हें ग्रधिक महत्व न देना चाहिए।'

ईरान के उत्तरी इलाके अज़रबेजान में सन् १६४६ में कुछ लोगों ने विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया। विद्रोहियों ने अपनी स्वतन्त्र सरकार भी स्थापित कर ली। वे इतने प्रबल हो उठे कि उनसे सीधा लोहा लेना एक भारी खतरे की बात समभी जाने लगी। शाह की सलाहकार परिषद्ध ने उन पर हमला करूने का सख्त विरोध किया। पर शाह ने इस अवसर पर असीम साहस का परिचय देकर सेनाओं को अज़रबेजान परवृच करने का आदेश दे दिया और देखते-ही-देखते विद्रोहियों को सदा के लिए कुचल दिया। उनके इस साहस ने सब का मन मोह लिया। ईरान की संस्कृति में ग्रत्यन्त प्राचीन काल से बादशाहों की सार्वभीम सत्ता की प्रतिष्ठा रही है। ईरान के वर्तमान शाह ने उस सार्वभीम सत्ता को ग्राधुनिक युग की भावनाग्रों के ग्रनुरूप ढालकर बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वे ईरानी जनता की भावनाग्रों ग्रीर ग्रादशीं के जीते-जागते प्रतीक हैं।

# ४. सामाजिक और आर्थिक ढाँचा

ईरान की प्राचीन संस्कृति के ग्रनुसार सारा समाज निम्न-लिखित चार भागों में बाँटा गया है :

- कतूजियान—धार्मिक गुरु, मौलवी स्रोर पठन-पाठन का धंधा करनेवाले ।
- २. निस्सरियान-युद्ध करनेवाले, सेना के लोग।
- ३. नस्सूदियान—खेती-बारी करनेवाले।
- ४. म्राहनुखोशान—व्यापार करनेवाले।

ईरान के सामाजिक ढाँचे का श्राधार, श्राज भी उपरोक्त चार वर्ण हैं। इन चार वर्णों का मूल विचार भारत के प्राचीन श्रायों की वर्ण-व्यवस्था से कितना मिलता-जुलता है, इसे कहने की श्रावश्यकता नहीं। कहते हैं कि उपरोक्त वर्ण-व्यवस्था ग्रत्यन्त प्राचीन काल में, श्रक्मीनियन राज्य-वंश से भी कहीं पहले, राजा जमशेद के द्वारा, जो विशुद्ध ग्रार्य-वंश का था, कायम की गयी थी। विद्वानों का मत है कि 'जमशेद' 'यमशक्ति' का ग्रपभ्रंश है। 'यमशक्ति' उस सर्वप्रथम ग्रार्य राजा का नाम था जिसने ग्रपने ग्रतुल पराक्रम से सुदूर ग्रतीत में ईरान में ग्रार्य-सत्ता स्थापित की थी ग्रीर शत्रुग्नों के लिए भैरव रूप होने के कारण वह 'यम-शक्ति' कहलाया। कुछ भी हो, इतना तो निस्सन्देह है कि ईरान के सामाजिक ढाँचे का उपरोक्त रूप भारतीय वर्ण-व्यवस्था से श्रत्यन्त मिलता-जुलता है।

ईरान का सामाजिक ढाँचा जिन वर्गों पर स्राज स्राधारित है, वे मुख्यतया ये हैं:

- (क) किसान
- (ख) पहाड़ी कबीले
- (ग) व्यापारी
- (घ) दस्तकार
- (ङ) मौलवी
- (च) स्त्रियाँ
- (छ) ग्रल्पसंख्यक जातियाँ
- (ज) श्रमिक-वर्ग
- (भ) शिक्षा-प्राप्त उच्च-वर्ग

ईरान के सामाजिक ढाँचे को पूरी तरह समभने के लिए यह स्रावरयक है कि उपरोक्त नौवर्गों का क्रमशः संक्षिप्त परिचय यहाँ दे दिया जाये।

#### किसान

ईरान में किसानों की संख्या सबसे ग्रधिक है। यद्यपि ग्राज का युग मशीन का युग है ग्रीर बड़े-बड़े ट्रैक्टरों से खेती-बारी होने लगी है, पर ईरान का किसान ग्रब भी पुराने ढरें की खेती-दारी करता है ग्रीर उसे मशीनी युग की हवा नहीं लगी। वह संख्या में इतना ग्रधिक है कि ईरान के राजनीतिक ढाँचे पर भी, चुनावों के माध्यम से, उसका भारी ग्रसर है। वह स्वभाव से ईमानदार, धार्मिक, सरल, सन्तोषी ग्रीर मेहनती होता है।

किसान की सारी पैदावार निम्नलिखित ५ समान भागों में विभक्त कर दी जाती है:

- १. जमीन का मालिक
- २. पानी का मालिक
- ३. बीज का मालिक
- ४. हल व बैल का मालिक
- ५. जोतने-बोनेवाला किसान

यद्यपि वास्तिविक किसान को कुल पैदावार का केवल ५वाँ भाग ही नसीब होता है, फिर भी वह भारत के किसान की अपेक्षा अधिक खुग्रहाल है। इसका एक बड़ा कारण है—ईरान में घनी आबादी की समस्या का अभाव । हाल में साम्यवादी विचारधाराओं के सर्वव्यापी प्रचार का एक शुभ परिणाम उसके हक में यह हुआ है कि पैदावार में उसका हिस्सा पहले से अधिक कर दिया गया है। सन् १६४६ के एक कानून के अनुसार अब उसे जमीन के मालिक के भी हिस्से में से १०वाँ भाग और मिलने लगा है।

उत्पर उल्लेख किया जा चुका है कि ईरान के शाह ने प्रपनी निजी भूमि ग्रोर सरकारी भूमि का नाम-मात्र की लागत पर किसानों में वितरण कर दिया है। इससे किसान की खुश-हाली बहुत बढ़ गयी है। खुशहाल होने के साथ-साथ वह धार्मिक प्रकृति का ग्रोर कट्टर मुसलमान है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि वह साम्यवाद का कट्टर शत्रु भी है। यही कारण है कि भारी-भरकम प्रचार के बावजूद ईरान की तृदेह पार्टी व दूसरे वाम-पक्षी दलों को चुनावों में नहीं के बराबर सफलता मिली है।

#### पहाड़ी कबीले

ईरान के पहाड़ी कबीलों की भी ग्रपनी एक ग्रलग हस्ती

है ग्रीर इनकी संख्या ३० लाख के लगभग है। ईरानवासियों को जितना घी, दूध ग्रीर दही चाहिए वह सब इन्हीं की कृपा से मिलता है। ये गाय-भैंस पालते हैं। गर्मियों में ये ऊपर के ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं ग्रीर सर्दियों में नीचे उतर ग्राते हैं। ईरान ग्रपने सुन्दर ग्रीर मज्बूत घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसका श्रेय इन्हीं कबीलों को है। ये लोग घोड़े पालने के बेहद शोकीन हैं।

ईरानी गालीचों की ख्याति सारे संसार में है। गालीचे एक तरह से ईरान का राष्ट्रीय शिल्प है ग्रौर उसका भी श्रेय इन्हीं कबीलों को है। ऊन की बुनी हुई काले रंग की छोलदारियों में, जैसी कि ग्रक्सर कबीलों की होती हैं, ग्राज भी ईरान का यह राष्ट्रीय शिल्प फलता ग्रौर फूलता है। इसमें सन्देह नहीं कि गालीचा बुनने का उद्योग ग्रब बड़े-बड़े शहरों जैसे इस्फ्रहान, मशहद, किरमान, तबरेज ग्रौर काशान ग्रादि की तरफ तेजी से जा रहा है पर उसका ग्रादिस्रोत ये कबीले ही हैं ग्रौर ग्रबभी वे इस कला में बड़े प्रवीण हैं।

कबीलों की ग्रपनी ग्रलग-ग्रलग बोलियाँ ग्रौर संस्कृतियाँ हैं। वे ग्रलग-ग्रलग जातियों के हैं। ग्रतः वैसा होना स्वाभाविक ही है। वे नाचने ग्रीर गाने के बड़े शोकीन होते हैं। खुली हवा, स्वतंत्र व निश्चिन्त जीवन तथा प्राकृतिक भोजन के कारण उनका स्वास्थ्य ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर शरीर पुष्ट होता है। उनके चेहरों पर सदा सुर्खी ग्रौर स्वभाव में रंगीनी रहती है।

ईरान की सरकार ग्रब कबीलों की उन्नित की ग्रोर विशेष ध्यान दे रही है। उनके लिए इस तरह के चलते-फिरते स्कूल कायम कर दिये गये हैं जो उनके साथ-साथ गींमयों में

## ऊपर ग्रौर सर्दियों में नीचे उतर ग्राते हैं। व्यापारी

श्रत्यन्त प्राचीन काल से ईरान पूर्व ग्रौर पश्चिम के बीच व्यापार का एकमात्र मार्ग रहा है। सन् १८६६ में स्वेज नहर के खुल जाने ग्रौर सन् १८६१-१६०५ में प्रशान्त महासागर को बाल्टिक सागर से मिलानेवाली रेलवे लाईन के बन जाने से ईरान का वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व कम जरूर हो गया था, पर ग्रब एक बार फिर, हवाई यातायात के ग्रधिक प्रचलित हो जाने से, ईरान ग्रपने प्राचीन महत्व को प्राप्त कर रहा है।

प्राचीन काल में चीन के रेशम का जितना भी व्यापार ग्रीस ग्रीर दूसरे पश्चिमी देशों से होता था, वह ईरान के रास्ते होता था; ग्रतः ईरान का प्राचीन काल में एक नाम 'रेशमी रस्ता' भी पड़ गया था।

ईरान के सामाजिक ढाँचे में व्यापारी की ग्रत्यन्त महत्व-पूर्ण स्थिति है, विशेषतः उन व्यापारियों की जिनके हाथ में ईरान के बड़े-बड़े उद्योग हैं।

ईरान के सिक्के को रियल कहते हैं। क़रीब १० रियल का एक रुपया होता है। ईरान में बड़े-बड़े व्यापार जैसे ग्रनाज, वस्त्र ग्रीर तेल ग्रादि सरकार के हाथ में हैं।

ईरान में कल-कारखाने अधिक नहीं हैं और पहाड़ी देश के कारण उनके शीघ्र विकसित होने की संभावना भी कम है। इसलिए बाहर के देशों के साथ उसका अधिकांश व्यापार इसी रूप में होता है कि ईरान से कच्चा माल बाहर जाता और तैयार माल अन्दर आता है। आयात-निर्यात की दृष्टि से ईरान की स्थिति मजबूत नहीं है। नीचे की तालिका से उस स्थिति

#### का परिचय मिल जायेगा:

| देश            | वार्षिक श्रायात     | वार्षिक निर्यात |
|----------------|---------------------|-----------------|
| रूस            | ७,२२,००,०००         | ६,५६,००,०००     |
| पश्चिमी जर्मनी | 5,50,00,000         | १०,१२,००,०००    |
| ब्रिटैन        | ४,७८,००,०००         | २,५५,००,०००     |
| भारत           | <b>५,२५,००,</b> ००० | १,७७,००,०००     |
| ग्रमरीका       | १०,६६,००,०००        | ६,४१,००,०००     |

'কুল = ३७,७१,००,००० २७,७४,००,०००

उपर की तालिका से स्पष्ट है कि ईरान प्रति वर्ष निर्यात की अपेक्षा १० करोड़ रुपये की कीमत का माल अधिक आयात करता है। यह आर्थिक स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती।

#### दस्तकार

'उस्ताद' शब्द फ़ारसी का है ग्रौर ग्ररबी भाषा में भी वहीं से ग्राया है। ग्राजकल तो इस शब्द का प्रयोग किसी भी ग्रध्या-पक या प्रोफ़िसर के लिए हो सकता है, पर ईरान में इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति के लिए होता था जो किसी खास दस्तकारी में विशेष निपुणता रखता हो, जैसे गालीचा बुनना, मिट्टी के बरतनों पर चित्रकारी, सुनारगीरी ग्रादि। ग्राज भी ईरान में ऐसे 'उस्ताद' हैं जो किसी दस्तकारी में विशेष निपुण हैं, ग्रौर यदि किसी को उस दस्तकारी की बारीकियाँ सीखनी हों तो उसके लिए उन उस्तादों का शिष्यत्व ग्रहण करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

केवल ईरान में ही नहीं, पूर्व के प्रायः सभी देशों में इस तरह के उस्तादों की विशेष प्रतिष्ठा रहती है। ये उस्ताद ग्रपनी कला को साक्धानी से गुप्त रखते हैं ग्रीर तब तक उसे किसी को नहीं सिखाते जब तक कोई उनकी सच्चे दिल से सेवा नहीं करता।

सन् १६११ की एक सरकारी गणना के ग्रनुसार इस प्रकार के उस्तादों की संख्या ईरान में ३ लाख थी।

### मौलवी

सन् १६०६ में ईरान का सबसे पहला विधान स्वीकार हुग्रा था। उस विधान के ग्रनुसार ईरान का सरकारी धर्म शिया मत है ग्रीर ईरान के शाह के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह केव ल उस धर्म को माननेवाला बल्कि उसका रक्षक भी हो।

उपरोक्त विधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि देश में किसी भी कानून को बनाने के लिए ग्रावश्यक होगा कि उच्च कोटि के पाँच मौलवियों की एक सिमिति ग्रपना फ़तवा देकर उस कानून को शिया मत से सम्मत बताये । पर इस उल्लेख की क्रियात्मक रूप में ग्रब कोई महत्ता नहीं रही । न ग्रब पहले की-सी हालत ही है जब कि ईरान में शासन-व्यव-स्था भी कुछेक मौलवियों के हाथ में रहती थी, ग्रौर वे काज़ी कहलाते थे । पर ग्रब भी इन मौलवियों का प्रभाव ईरान की जनता पर काफ़ी है ग्रौर वे विशेष-विशेष ग्रवसरों पर फ़तवे देकर जनता को ग्रपनी सम्मतियों से प्रभावित करते रहते हैं ।

शिया मत माननेवालों की कुल संख्या संसार में ३ करोड़ के लगभग है । हिन्दुस्तान के मुसलमानों में भी शिया काफी हैं । संसार के सभी शिया लोगों के पथ-प्रदर्शक ग्रौर धर्म-गुरु ग्रयातुल्ला बोरोदजाहीं ईरान ही के कुम शहर में रहते हैं । कुम ईरान में एक पवित्र स्थान माना जाता है, ग्रौर मशहद से उतरकर पिवत्रता में इसी का दर्जा है। मशहद में शिया लोगों के ब्राठवें इमाम हज़रत रज़ा की समाधि है ब्रीर कम में उनकी बहिन हज़रत फ़ातिमा की।

स्राजकल शिया मत के सिद्धान्तों की शिक्षा का मुख्य केन्द्र ईराक है। गत दो सौ सालों में ईरान के भी स्रनेक शिया विद्वान् स्रीर मौलवी ईराक के नजफ व कर्बला स्रादि स्थानों में जाकर बस गये हैं। ईरान व संसार के स्रन्य भागों से हजारों छात्र हर साल इन स्थानों में जाकर शिया मत की शिक्षा ग्रहण करते हैं स्रौर स्रपने-प्रपने स्थानों पर लीटकर धर्म के प्रचार में स्रपना जीवन बिताते हैं।

स्रव तेहरान विश्वविद्यालय में शिया मत की उचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर दी गयी हैं, स्रीर एक निश्चित पाठ्य-क्रम को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थी को धर्म के विषय में बी० ए० की डिग्री दे दी जाती है। सन् १६५२ में ४७ छात्रों ने इस पाठ्य-क्रम को पूरा करके बी० ए० की डिग्री हासिल की थी।

#### स्त्रियाँ

इतिहासकार एक स्वर से इस बात को मानते हैं कि सातवीं शताब्दी से पहले तक, जब कि ईरान में इस्लाम धर्म का प्रचार हुग्रा, ईरान में स्त्रियों की स्थिति ऊँची थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में तो ईरान के सिंहासन पर भी एक स्त्री ग्रासीन थी, जिसका नाम होमा (सोमा?) था। पर इस्लाम के ग्राने के बाद ईरान की स्त्रियों को परदे में चले जाना पड़ा, वे शिक्षा से वंचित हो गयीं ग्रौर उनकी उन्नति रुक गयी। ईरान की २ करोड़ ग्राबादी में लगभग ग्राधी स्त्रियाँ हैं। उनके पिछड़ जाने का कुपरिणाम ईरान को भोगना पड़ा। शायद इसी का यह फल है कि मध्यपूर्व के, जिसे अब पश्चिमी एशिया भी कहते हैं, प्रायः सभी देश तथा ईरान सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश हैं। ईरान की सरकार का इस अोर अब ध्यान गया है और बीसवीं सदी की प्रगति की हवा उन्हें भी लगी है। सन् १६३७ में एक कानून के द्वारा स्त्रियों को इस बात का अधिकार मिल गया है कि वे परदे से बाहर आ सकें। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दी गयी है। उन्हें दफ्तरों



वार्थे—शाह ईरान की इकलौती बेटी राजकुमारी शहनाज़ दाहिने—शाह ईरान की बहिन (राजमाता) शम्स पहलवी में नौकरी करने या कोई दूसरा धंधा करने की भी स्राजादी है, वे सामाजिक संस्थास्रों में भी भाग ले सकती हैं। शाह ईरान की बहिन शम्स पहलवी स्रौर शाह की एकमात्र कन्या शहनाज़ पहलवी सामाजिक संख्यास्रों में विशेष रुचि लेती हैं। पर इन सब किताबी कानूनों का कोई उल्लेखनीय फल नहीं निकला। वोट देने का ग्रिधकार ग्रब भी ईरान की स्त्रियों को नहीं है। सामाजिक स्वाधीनता का उपभोग भी केवल शाही घराने तथा कुछेक दूसरे उच्च कुलों की स्त्रियाँ ही करती हैं, ग्राम जनता दिकयानूसी ही है। ईरान के सामाजिक ढाँचे में यह एक बड़ा कमज़ोर पहलू है; उसकी कोई भी तसवीर ग्राँखों के ग्रागे खींची जाये तो इस पहलू को ग्रोभल नहीं किया जा सकता।

#### अल्पसंख्यक जातियाँ

ईरान में बहुसंख्या, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिया मुसलमानों की है। ग्रल्पसंख्यक जातियाँ ईरान में चार हैं-पारसी, ईसाई, यहूदी ग्रीर बहाई।

पारसी—पारसी भारत में भी काफ़ी संख्या में हैं। इनका धर्म ईरान का अत्यन्त प्राचीन धर्म है। सातवीं शताब्दी में मुसल-मानों के आक्रमणों के समय या तो ये लोग देश छोड़कर बाहर भाग गये या कुछ पारसी लोग देश के सुदूर भागों में दुबक गये। उन्होंने अपने धर्म को अक्षुण्ण और रक्त को अछूता रखा। अब ईरान में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पारसियों की संख्या ईरान में कुल दस हजार है। उनके अपने मन्दिर हैं जिनमें उनकी पित्र अपने सदा प्रज्वित रहती है। वे आज भी अपने प्राचीन रीति-रिवाजों, प्रथाओं और प्रार्थना व पूजा के तरीकों पर मुस्तैद हैं।

पारसी स्वभाव से ईमानदार, विश्वसनीय ग्रौर वफ़ादार होते हैं। हिन्दुस्तान के पारसी इस बात का प्रमाण हैं। उन्होंने भारत को सदा ग्रपनी मातृभूमि समभा ग्रौर देश की ग्राज़ादी के संघर्षों से कभी ग्रपने को ग्रलग नहीं रखा। व्यापार की प्रवृत्ति उनके स्वभाव में है, ग्रोर वे जहाँ भी गये ग्रपने को उत्तम व्यापारी प्रमाणित किया। बम्बई के पारसी तो प्रायः बड़े धनाढ्य व्यापारी हैं। हमारे देश की टाटा कम्पनी देश की शिरोमणि व्यापारिक कम्पनियों में है ग्रीर यह पारसियों की है। हिन्दुस्तान के पारसी ईरान के पारसियों की ग्रनेक प्रकार से मदद करते रहे हैं। उनके बनवाये हुए ग्रनेक स्कूल ग्रीर ग्रस्पताल, जो ईरान में रहनेवाले पारसियों की सुविधा के लिए बनवाये गये हैं, तेहरान, यजद ग्रीर किरमान में यत्र-तत्र देखे जा सकते हैं।

ईरान में रहनेवाले पारिसयों की ग्रापसी बोलचाल की भाषा फ़ारसी से भिन्न है। उसमें ग्ररबी के शब्द ग्रधिक हैं। वे ग्रपनी प्राचीन पहलवी भाषा को भूल चुके हैं।

सन् १६०६ के विधान के ग्रनुसार ईरान की मजलिस में एक प्रतिनिधि पारसियों का ग्रवश्य रहता है।

ईसाई—ईरान के रहनेवाले ईसाई दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो ग्रामीनिया (रूस) से ईरान में ग्राये थे ग्रीर जो रक्त की दृष्टि से ग्रायं हैं। वे ग्रब भी ग्रपनी प्राचीन भाषा का व्यवहार करते हैं। सन् १६२६ में शाह ग्रब्बास के ग्रादेश पर उन्हें कृष्ण सागर के तटवर्ती प्रदेशों से हटकर इस्फ़हान में ग्राकर बसना पड़ा था। उनका केन्द्रीय चर्च जो जोल्फ़ा (इस्फ़हान) में बना हुग्रा है, एक शानदार दर्शनीय इमारत है। इन ईसाइयों की कुल संख्या ईरान में ५० हज़ार है। वे ग्रपनी वीरता, साहस ग्रीर परिश्रम के लिए विशेष रूप से प्रख्यात हैं।

दूसरे प्रकार के ईसाई वे हैं जो रक्त की दृष्टि से सामी जाति (सेमिटिक रेस) के हैं। वे देश के सुदूर कोनों में ग्रलग-ग्रलग बिखरे हुए हैं, ग्रीर उनकी संख्या का ग्रभी तक भी पता नहीं लग सका है।

यहूदी—ईरान के यहूदी ईरान में अक्मीनियन राज्य-वंश (५५० ई० प्०) के दिनों में आये थे। तब से अब तक वे अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा और प्रथाओं का कट्टरता से पालन करते आये हैं। उनकी कुल संख्या ईरान में ४१ हजार है। उनकी अधिकांश बस्तियाँ ईरान के दक्षिणी व मध्यवर्ती नगरों में है। यहूदी लोग अपने पैसा बचाने के गुण के लिए बड़े मशहूर हैं। इसलिए वे अक्सर सफल व्यापारी और धनाढ्य होते हैं। ईरान की व्यापारी दुनिया में भी उनकी विशेष स्थिति है। दुर्भाग्य से यहूदी लोग ईरान में विश्वास की दृष्टि से नहीं देखे जाते। उनके देश-प्रेम पर सन्देह किया जाता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इजराईल की स्थापना के बाद अनेक यहूदी देश छोड़कर इजराईल जा बसे थे। यहूदियों के तेहरान, हमेदान और इस्फ़हान आदि नगरों में अपने अलग स्कूल हैं और विश्व-व्यापी यहूदी प्रतिष्ठानों से उन्हें हर साल भारी मदद मिलती है।

ईरान की मजलिस (विधान सभा) में एक प्रतिनिधि यहूदियों का भी ग्रवश्य रहता है।

बहाई म्रल्पसंख्यकों का वर्णन म्रलग से एक स्वतन्त्र मध्याय में किया जा रहा है।

### श्रमिक

सन् १६३० के बाद से ईरान में उद्योग-धन्धों का काफ़ी विकास हुग्रा। ग्रनेक कल-कारखाने ग्रब ईरान में दिष्टगोचर होने लगे हैं। उधर ग्रबादान में तेल का भारी उद्योग है। इस सब का परिणाम यह है कि ईरान में श्रमिकों की संख्या ग्रब दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके ग्रलग संगठन हैं ग्रौर कानून

में भी उन्हें काफ़ी सुविधाएँ दी गयी हैं। प्रत्येक मिल मालिक के लिए यह ग्रावश्यक कर दिया गया है कि वह ग्रपने नीचे काम करनेवाले श्रमिकों का ग्रनिवार्य रूप से बीमा करवा दे। श्रमिकों के काम के घंटे भी निश्चित कर दिये गये हैं। उनकी शिक्षा ग्रीर स्वास्थ्य पर मिल मालिक को ग्रावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है। वह उनकी तनखाह के पैसे किसी भी सूरत में नहीं मार सकता।

## शिक्षा-प्राप्त उच्च-वर्ग

ईरान में शिक्षा-प्राप्त उच्च-वर्ग का अपना अलग स्थान है। इसे ईरान का सम्भ्रान्त वर्ग (इंटेलिजेन्गिया) भी कह सकते हैं। तमाम सरकारी नौकर, वकील, डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और पत्रकार इसी वर्ग में आ जाते हैं। नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से इस वर्ग के लोग शेष ईरानी जनता से श्रेष्ठ है, और उनके विचारों और कार्यों का प्रभाव उस जनता पर काफ़ी पड़ता रहता है। वस्तुतः यह वर्ग ही ईरान की प्राचीन संस्कृति का सच्चा वाहक है।

## त्र्यार्थिक ढाँचा

ईरान मुख्यतया चरागाहों ग्रीर खेती-बारी का देश हैं। दो करोड़ ग्राबादीवाले इस देश में डेढ़ करोड़ भेड़ें हैं, जो ईरान की ऊन ग्रीर गालीचा उद्योग की मुख्य ग्राधार है। उन भेड़ों के लिए उत्तम चरागाहों का विकास ग्रावश्यक है। भेड़ों के ग्रितिरक्त उन चरागाहों पर निर्भर करनेवाली ग्रस्सी लाख बकरियाँ ग्रीर चालीस लाख गाय-भैंसें है। बकरी के बालों से ईरानी लोग लम्बे-लम्बे चोगे ग्रीर छोलदारियों का कपड़ा बुनते है। भेड़-बकरियों से निकलनेवाली ऊन ग्रीर उस ऊन से बननेवाले गालीचों,

लम्बे चोगों व छोलदारियों के उद्योग में ग्रधिकांश संख्या लड़िकयों व स्त्रियों की है।

चरागाहें ग्रौर खेती-बारी ईरान के ग्राधिक ढाँचे का ग्राधार हैं। दूसरे उद्योग व कल-कारखाने इनके मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। उन उद्योगों पर निर्भर करनेवाले ईरानियों की संख्या ईरान की कुल ग्राबादी का केवल सौवाँ हिस्सा ग्रर्थात् दो लाख है। इन दो लाख में भी ग्राधे से ग्रधिक लोग ग्रवादान के तेल उद्योग पर निर्भर हैं।

सारांश ईरान के आधिक ढाँचे को समभने के लिए ईरान की चरागाहों और खेती-बारी की एक साफ़ तसवीर आँखों के आगे होना जरूरी है।

ईरान एक कृषि-प्रधान देश है। पर इसका यह स्रभिप्राय हरिगज नहीं कि वहाँ खेती-बारी की दशा उन्नत है। इसके ठीक विपरीत ईरान दूसरे क्षेत्रों की भाँति खेती-बारी में भी एक पिछड़ा हुन्ना देश है। पुराने ढरें के हलों व बैलों को छोड़कर वहाँ का किसान ग्रीर किसी चीज को नहीं जानता। पैदावार देश के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। सिंचाई का प्रबन्ध भी शोचनीय है। यह ग्रीर बात है कि ग्राबादी घनी न होने ग्रीर ग्राधुनिक युग की हवा न लगने के कारण ईरान का किसान खुशहाल ग्रीर ग्रलमस्त है।

ईरान का कुल क्षेत्रफल साढ़े छत्तीस लाख वर्गमील है। इस-में ग्राधे के करीब भूमि तो परती या रेगिस्तान हैं। कुल भूमि के दस प्रतिशत हिस्से ही पर खेती होती है। ईरान का किसान ग्रपने खेतों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बारी-बारी से हर साल ग्रमजोता ग्रीर ग्रनबोया (Fallow) छोड़ देता है। इसका परि- णाम यह है कि उस दस प्रतिशत हिस्से में भी वास्तविक खेती तो लगभग तीन प्रतिशत हिस्से में होती है।

ईरान की चरागाहों ने कुल भूमि के १५ प्रतिशत हिस्से को घेर रखा है। १० या १५ प्रतिशत हिस्से में वहाँ के जंगलात हैं।

### खेती की मुख्य समस्या

खेती-बारी में मुख्य समस्या सिंचाई की है। पहाड़ी देश होने से वहाँ नहरें नहीं हैं। खेत भी एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। नदियाँ वहाँ जरूर हैं पर उन पर बाँध ग्रभी नहीं बाँधे गये, ग्रीर जो बाँधे भी गये हैं वे ग्रपर्याप्त हैं।

श्रगर सिंचाई का प्रबन्ध ठीक ढंग से हो जाये तो कम-से-कम २० या ३० प्रतिशत परती भूमि पर ग्रौर खेती हो सकती है ग्रौर देश की पैदावार दुगुनी से भी ग्रधिक हो सकती है।

ग्रब तक सिंचाई जितने तरीकों से होती है वे मुख्यतया तीन हैं—नहरें, भलार ग्रीर कनात ।

नहरें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ईरान में नहीं के बराबर हैं। पर जो थोड़े बहुत बाँध निदयों पर बाँधे गये हैं उनके सहारे कुछ हिस्सों की सिचाई नहरों द्वारा हो जाती है। भलार को ग्रंगेज़ी में 'पर्शियन व्हील' कहते हैं। भारत में भी इसका चलन काफ़ी है ग्रोर वह निस्सन्देह इस देश पर ईरानी प्रभाव की देन है। भलारें, निदयों व नहरों के किनारे बनाये गये एक तरह के कुएँ होते हैं ग्रीर उनका काम वहाँ मे पानी खींचकर खेतों में पहुँचाना होता है। इन्हीं भलारों के ग्रन्तर्गत वे साधारण ढंग के कुएँ भी ग्रा जाते हैं जिनके भीतर से चमड़े की बड़ी-बड़ी मशकों द्वारा पानी खींचकर खेतों में पहुँचाया जाता

है। इन मशकों को बैल ग्रौर कभी-कभी ग्रादमी भी खींचते हैं। वास्तव में 'पर्शियन व्हील' इन्हीं कुग्रों का नाम है; भलार उसी का रूपान्तर है।

सिंचाई का सबसे बड़ा श्रौर श्रद्धभृत तरीका तो ईरान में कनात का है। ऊँचे पहाड़ी दामन से गिरने श्रौर बहनेवाले जल को ईरानी लोग बड़े-बड़े तालाबों में जमा कर लेते हैं। इन तालाबों से जमीन के भीतर-ही-भीतर ३-४ फुट चौड़ी नालियाँ खोदी जाती हैं जो मीलों लम्बी होती हैं। श्रगर इन नालियों को जमीन के ऊपर खोदा जाये तो बाहर की गरमी से बहुत-सा जल भाप बनकर बेकार चला जाये। इन नालियों को ईरान में कनात कहते हैं। इन कनातों पर बीच-बीच में छेद कर दिये जाते हैं। उन छेदों द्वारा पानी खींचकर खेतों में पहुँचाया जाता है। एक-एक छेद पर पूरी-की-पूरी एक बस्ती बस जाती है।

सच यह है कि सिचाई के उपरोक्त तीनों तरीकों के बावजूद सिचाई अभी भी बड़ी अपर्याप्त है। अगर इस समस्या पर प्री तरह ध्यान दिया जाये तो ईरान की आय व जनता का आर्थिक धरातल बहुत ऊँचा उठ जाये। उसका एक अवश्यम्भावी शुभ परिणाम उद्योग-धन्धों की वृद्धि होगा। अर्थशास्त्र का यह नियम है कि जब लोगों की जेंबें गरम होती हैं तभी उन्हें सुख-सुविधा के सामान खरीदने की इच्छा होती है, और यह इच्छा ही कल-कारखानों की जननी है।

पैदावार बढ़ जाये तो उसे स्थान-स्थान पर पहुँचाने के लिए सड़कों ग्रौर रेलों की ज़रूरत होगी, ग्रौर यह ज़रूरत ही ईरान में यातायात के विकास का साधन बन जायेगी। सारांश, सिचाई ग्राज के ईरान की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है।

## पैदावार

गेहूँ—गेहूँ ईरान में अनेक स्थानों पर बोया जाता है। खोरासान प्रान्त में मशहद इसका खास केन्द्र है। इसके अतिरिक्त जैगरोस पहाड़ियों के उत्तर-पश्चिमी और बीच के हिस्सों में भी यह बोया जाता है; उनमें उर्मिया भील के तटवर्ती प्रदेश, हमादान, कर्मनशाह, इस्फ़हान, शीराज और निरीज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। गेहूँ की कुल वार्षिक पैदावार साढ़े बाईस लाख टन है।

ं जों— गेहूँ से उतरकर ईरान की बड़ी फ़सल जी है। जिस स्थानों पर गेहूँ नहीं बोया जा सकता वहाँ जो बोया जाता है। जो की कुल पैदावार ग्राठ लाख टन है।

चावल—चावल कैस्पियन मागर के तटवर्ती प्रदेश, मज़न्द-रान व गिलान ग्रादि में बहुतायत से बोया जाता है। समूचे ईरान में बोये जानेवाले चावल का ५० प्रतिशत यहीं होता है। यद्यपि यहाँ वर्षा काफी होती है, फिर भी चावल के लिए ग्रति-रिक्त सिंचाई का प्रबन्ध करना पड़ता है। चावल की कुल पैदा-वार ईरान में साढ़े चार लाख टन होती है।

चुकन्दर—चुकन्दर की खेती ईरान में चीनी व्यवसाय का आधार है। सैकड़ों साल पहले ईरान में गन्ना भी बोया जाता था, पर ग्रब नहीं बोया जाता। चुकन्दर की कुल पैदावार ईरान में ३०-४० हजार टन है। यह ईरान की चीनी की कुल ग्रावश्य-कता के एक तिहाई की पूर्ति करता है।

तमाख्—ईरान में हुक्के का बहुत रिवाज है। देश के अनेक भागों में तमाखू की खेती होती है, पर कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश में यह सबसे अधिक होता है। तेहरान में सिगरेट का एक सरकारी कारखाना है, अधिकांश तमाखू का इस्तेमाल उसी में हो जाता है। उस कारखाने से १ करोड़ २० लाख सिगरेट प्रति दिन बनकर निकलते हैं। तमाखू ग्रीर सिगरेट की पूरी खपत देश के भीतर हो जाती है। तमाखू की कुल वार्षिक पैदावार ईरान में २० हजार टन है।

कपास—यद्यपि ईरान में वस्त्र-उद्योग के लिए काफ़ी कपास की ज़रूरत है, पर ईरान में कपास की कुल पैदावार ४० हजार टन से ग्रधिक नहीं है। शेष कपास ईरान को बाहर से मँगानी पड़ती है। पर ग्राश्चर्य की बात यह है कि कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश की, जहाँ कपास ग्रौर स्थानों की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक होती है, कुल पैदावार का ५० प्रतिशत हिस्सा रूस में निर्यात हो जाता है।

ईरानी कपास छोटे रेशे की होती है। ग्रब कोशिश की जा रही है कि बड़े रेशे की कुछेक ग्रमरीकी किस्मों की खेती खोरा-सान के इलाके में की जाये।

रेशम—रेशम का उद्योग ईरान में बड़ा पुराना है भ्रोर भ्रनेक ऊँच-नीच में से गुजरा है। भ्राजकल रेशम की कुल वार्षिक पैदावार १५ लाख पौंड है भ्रोर इसका एक तिहाई भाग बाहर चला जाता है।

चाय—चाय का ईरान में बहुत चलन है। कैस्पियन सागर के तटवर्ती लाहिजान प्रदेश में इसकी खेती होती है। इसकी कुल पैदावार ४ हजार टन से ऋधिक नहीं है, जब कि इसकी खपत कहीं ऋधिक है।

#### फल

ईरान में फल बहुतायत से होता है। हरे फलों ग्रीर सूखे मेवों के व्यवसाय का ईरान के ग्रार्थिक ढाँचे में बहुत बड़ा हाथ है। ईरान में पैदा होनेत्राले खास-खास फल ग्रंगूर, संतरा, सेव, ग्राड्, नाशपाती, ग्रनार, ग्रंजीर ग्रीर खजूर हैं। सूखे मेवों में किशमिश ग्रीर बादाम का नाम उल्लेखनीय है। फलों ग्रीर सूखे मेवों का ईरान से काफ़ी निर्यात होता है ग्रीर देश को उससे काफ़ी ग्राम-दनी होती है।

मुख्य-मुख्य फलों की वार्षिक पैदावार के ग्राँकड़े निम्नलिखित हैं:

| १. स्रंगूर | ५३,५०,००० टन |
|------------|--------------|
| २, खजूर    | १,३२,००० टन  |
| ३. सन्तरा  | ७०,००० टन    |
| ४. ग्राड़ू | ५५,००० टन    |
| ५. किशमिश  | ४०,००० टन    |
| ६. बादाम   | ३४,००० टन    |

इसके ग्रतिरिक्त ईरान में केसर भी बहुत होता है ग्रीर उसके निर्यात से काफ़ी ग्राय होती है।

### पेट्रोल

पहले कहा जा चुका है कि ईरान खेती-बारी ग्रौर चरागाहों का देश है। उसमें उद्योग-धन्धे नहीं के बरावर हैं। सबसे बड़ा उद्योग ईरान में पेट्रोल का है। इस ग्रकेले उद्योग से होनेवाली ग्राय देश की कुल ग्राय का लगभग तीसरा हिस्सा है। ईरान के सभी उद्योगों में काम करनेवाले ग्रादिमयों की कुल संख्या क़रीब २ लाख है; उनमें से ग्राधे के क़रीब ग्रकेले पेट्रोल उद्योग में हैं।

ईरान में पेट्रोल उद्योग का इतिहास सन् १६०१ से शुरू होता है। सब से पहला ब्यक्ति जिसने सन् १६०१ में ईरानी सरकार से पेट्रोल खोजने तथा निकालने की इजाज़त हासिल की थी विलियम नॉक्स ही ग्रासीं था। उसका ग्राज्ञापत्र ६० साल ग्रथीत् १६६१ तक के लिए था। पेट्रोल निकलने के कुछ ही साल बाद, सन् १६०६ में, डी ग्रासीं के ग्राज्ञापात्र के ग्राधार पर ब्रिटिश-पर्शियन ग्रायल कम्पनी का सूत्रपात्र हुग्रा ग्रीर पेट्रोल उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर लाने का निश्चय किया गया। इसी का नाम सन् १६३५ में एंग्लो-ईरानियन ग्रायल कम्पनी पड़ गया, जो ग्राज भी है। साथ ही, इस कम्पनी का ग्राज्ञापत्र सन् १६६१ से बढ़ाकर सन् १६६३ कर दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के चार वर्षों (१६३८-४२) को छोड़कर, जब कि तेल ढोने बारे जहाज सुलभ नहीं रह गये थे, ईरान के पेट्रोल का उत्पादन लगातार बढ़ती पर रहा है। सन् १६४६ के बाद से तो जब कि मित्र-राष्ट्रों की युद्ध में विजय हो चुकी थी, यह उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। नीचे की तालिका से ईरान के पेट्रोल-उत्पादन के विकास का एक सही ग्रन्दाज़ा लग जायेगा:

# वार्षिक-उत्पादन (टनों में)

| १६४६ | १६, १८६, ५५१ |
|------|--------------|
| १६४७ | २०, १६४, द३६ |
| 888⊏ | २४, ५७१,०५६  |
| 3888 | २६, ८०६, ५६४ |
| १९५० | ३१, ७५०, १४७ |

#### त्रवादान

पेट्रोल उद्योग के प्रसंग में अबादान की चर्चा आवश्यक है।

ईरान की खाड़ी से ३५ मील ऊपर श्रबादान पहले एक मामूली-सा गाँव था। सन् १६०६ में इसकी पहले-पहल किस्मत जागी जब कि एंग्लो-ईरानियन श्रायल कम्पनी द्वारा यहाँ पर तेल-शोधक कारखाने की नींव रखी गयी। श्राज तो श्रबादान संसार का सबसे बड़ा तेल-शोधक (रिफाइनरी) कारखाना है। तेल-शोधन के नये-से-नये तरीके यहाँ इस्तेमाल किये जाते हैं। ईराक, साउदी श्ररब व कुव्वैत ग्रादि पश्चिमी एशिया के दूसरे देशों में जहाँ तेल-शोधन के कारखाने हैं, श्रबादान का श्रनुकरण किया जाता है। इतना ही नहीं, श्रबादान में तेल-उद्योग का प्रशिक्षण देनेवाली एक बड़ी संस्था भी कायम की गयी है जहाँ से प्रतिवर्ष निकलनेवाले सैकड़ों नवयुवक पश्चिमी एशिया के पेट्रोल-उत्पादक देशों में बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

ईरान के बड़े-बड़े तेल-कूप मस्जिद-ए-सुलेमान के इलाके में हैं, जो अबादान से १३० मील की दूरी पर उसके उत्तर-पूर्व में हैं। सन् १६२ में मस्जिद-ए-सुलेमान से दक्षिण-पूर्व में ५५ मील नीचे एक और इलाका खोज निकाला गया, जिसका नाम हफ्त-कील है। अन्तिम तेल-कूपों की खोज द्वितीय महायुद्ध से पूर्व हफ्तकील से भी नीचे और अधिक दक्षिण-पूर्व में आगाजारी, पैजेनन और गचसारन आदि इलाकों में ख़त्म हुई। इन तेल-कूपों से कच्चा तेल अबादान तक पाइपों द्वारा, जो जमीन के नीचे बिछाये गये हैं, लाया जाता है।

श्रबादान की कुल श्राबादी १ लाख ३० हजार है। इनमें श्रिधक संख्या तेल-उद्योग पर निर्भर करनेवाली है। तेल-शोधक कारखाने में काम करनेवाले ६६ हजार श्रादिमयों में ६० हजार ईरानी हैं श्रीर केवल ५ हजार विदेशी। श्रनेक ईरानी ऊँचे-ऊँचे

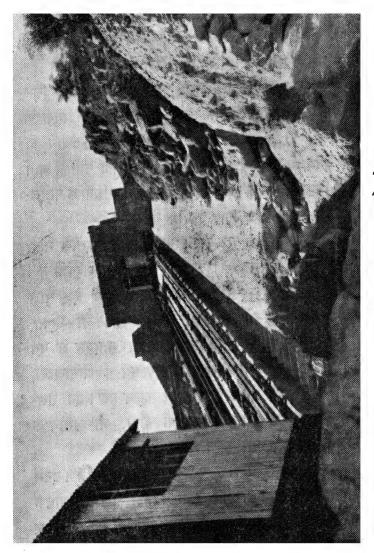

x uc x

पदों पर काम करते हैं। यह संख्या उन बीस हजार मजदूरों के ग्रांतिरिक्त है जिन्हें ठेकेदार लोग हर साल भरती करते हैं। केवल ग्रांबादान ही में नहीं, तेल-उद्योग के सभी केन्द्रों में काम करने-वाले कर्मचारियों की संख्या यदि जोड़ी जाये तो वह १ लाख से भी ऊपर जा पहुँचती है।

ग्रबादान में श्रब ग्रच्छी सड़कें, साफ़-सुथरे मकान, दूकानें, क्लब, ग्रीर बाग़-बगीचे देखने को मिलते हैं। बिजली ग्रीर पानी का पूरा इन्तज़ाम है। कम्पनी की ग्रीर से स्कूल ग्रीर ग्रस्पताल भी हैं।

स्रबादान को यदि ईरान के स्रार्थिक ढाँचे की रीढ़ कहें तो स्रत्युक्ति न होगी । कोई भी दूसरा स्थान स्रपने-स्रापमें स्रकेला स्रबादान की तरह ईरान की परवरिश नहीं करता ।

# ५ ईरानी राष्ट्रीयता के पाँच आधार

ईरान में राष्ट्रीयता के स्राधार किसी भी दूसरे देश की स्रपेक्षा स्रधिक ठोस हैं। जिस प्रकार भारत में स्रनेक जातियाँ, स्रनेक भाषाएँ, वेष-भूषा, प्रथाएँ स्रौर धर्म हैं वैसी बात ईरान में नहीं है। न पाकिस्तान की-सी भौगोलिक विषमता ही ईरान में है कि जहाँ देश के दो भाग सैंकड़ों मील की दूरी पर स्रलग-स्रलग बसे हों। राष्ट्रीयता के स्राधार किसी देश में जितने ही स्रधिक ठोस होंगे उतने ही स्रधिक उस देश के निवासी देशभिक्त व एकता के भावों में भीगे होंगे। यही कारण है कि प्रत्येक ईरानी चाहे वह स्रमीर हो या गरीब सहानुभूति की गहन भावना से एक-दूसरे के प्रति स्रोत-प्रोत होता है। उसके स्त्रभाव स्रौर यहाँ तक कि चेहरे-मोहरे में भी एक समानता देखी जा सकती है। नीचे हम उन ठोस स्राधारों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे जिनसे ईरान की राष्ट्रीयता का निर्माण हुस्रा है।

नसल—ईरानी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आर्य नसल के हैं। अपने विगत ढाई हजार साल के इतिहास में यद्यपि अनेक विदेशी जातियों ने उन पर आक्रमण किया—यूनानी, अरब, तूरानी और मंगोल—पर वे उनकी नसल को न बिगाड़ सकीं। हमलावर जातियाँ सागर में वर्षा की बूँदों की तरह तनिक तूफ़ान मचाकर बिला गयीं। इसका परिणाम यह है कि ईरानियों के चेहरे-मोहरे में ग्रासानी से समानता देखी जा सकती है। भारत में एक पंजाबी की शक्ल-सूरत बंगाली से भिन्न होती है; रूस में स्लाव ग्रीर उज़बेक ग्रापस में नहीं मिलते; स्विट्जरलैंड में उत्तरी भाग में बसनेवाले जर्मनों ग्रीर दक्षिणी भाग में बसनेवाले लैटिन लोगों में स्पष्ट भेद देखा जा सकता है। पर ईरान में यह बात नहीं है।

ईरानियों का रंग अवसर गोरा होता है। बाल काले होते हैं। नाक लम्बी और कद मफौला होता है। ईरान देश का नामकरण ही, जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है, आर्य शब्द से हुआ है। यद्यपि ईरान में सामी नसल व कुछ दूसरो नसलों के लोग भो रहते हैं पर उनकी संख्या नगण्य है। ६५ प्रतिशत ईरानी आर्य नसल के हैं।

लिपि ग्रोर बोली—ईरान में एक बोली ग्रोर एक लिपि है। फ़ारसी ईरान की प्राचीन पहलवी बोली ही का रूपांतर है। पहलवी ग्रोर संस्कृत, दोनों बोलियाँ प्राचीन ग्रायों की थीं, एक का प्रचार ईरान ग्रोर दूसरी का भारत में हुग्रा। यही कारण है कि फ़ारसी ग्रोर संस्कृत में न केवल शब्दों की बिल्क व्याकरण की भी ग्रद्धभुत समानता है। सातवीं शताब्दी में सामी जातियों (ग्ररब के मुसलमानों) ने ईरान पर जब ग्रपना प्रभत्व स्थापित कर लिया तब उनका सबसे ग्रधिक प्रभाव ईरान की भाषा (लिपि ग्रोर बोली) पर पड़ा। पहलवी भाषा में ग्रनेक शब्द ग्ररबी के ग्रा गये। इतना ही नहीं, उसकी लिपि भी ग्ररबी लिपि से मिलती-जुलती हो गयी। पर पिछले एक हजार वर्ष से फ़ारसी बोली ग्रोर फ़ारसी लिपि का रूप ग्रक्ष एण है; ग्रोर फ़ारसी को ग्रक्ष एण रूप देने का ग्रिधकांश श्रेय दसवी शताब्दी

के लेखकों व किव्यों-फिरदौसी, हाफ़िज, उमर खय्याम ग्रौर जलालुद्दीन रूमी-को है। ग्राज जो फ़ारसी ईरान के शहरों व गाँवों में बोली जाती है ग्रौर जो लिपि लिखी जाती है, उसका ग्राज से एक हज़ार वर्ष पूर्व की बोली ग्रौर लिपि से बहुत ही कम फ़र्क है।

धर्म—ईरान की २ करोड़ ग्राबादी में ६६ प्रतिशत मुसल-मान हैं। मुसलमानों में मुख्यतया दो मत होते हैं-सुन्नी ग्रौर शिया। ईरान के ६५ प्रतिशत मुसलमान शिया हैं। शिया मत की स्थापना सन् १५०० में ईरान के शाह इस्माईल ने की थी। उसने सारे देश को शिया मत का ग्रनुयायी बना दिया। शिया मत ईरान का राज-धर्म बन गया। जिन्होंने उस धर्म को मानने से इनकार किया उन्हें देश छोड़ना पड़ा। ग्ररब के मुसलमान, जिन्होंने ईरान में इस्लाम को फैलाया, सुन्नी हैं।

शिया मत का दृष्टिकोण सुन्नी मत की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक है, इसी लिए वह ईरानियों के स्वभाव से, जो वास्तव में आर्य जाति के हैं, अधिक मेल खाता है। सारे ईरान में शिया मत को अपना लेने का शायद यही कारण हो। बहुत काल तक तो ईरान शिया मत को अपना लेने के कारण शेष मुस्लिम संसार से कटा रहा।

ईरानी लोगों के स्वभाव में प्रायः एक ग्राध्यात्मिक रहस्य का पुट रहता है। वे सन्देहवादी ग्रीर व्यक्तिवादी होते हैं। जीवन के प्रति उनका ग्रपना एक ग्रलग दृष्टिकोण होता है।

संस्कृति—ईरान की संस्कृति उदार है। संस्कृति किसी देश के वासियों के स्वभावगत संस्कारों ही का दूसरा नाम है। यद्यपि ईरान का राज-धर्म इस्लाम है, फिर भी उसका राष्ट्रीय

त्योहार नीरोज, जो प्रति २१ मार्च को मनाया जाता है, वास्तव में जरथुस्त्र धर्म (पारसी धर्म) का त्योहार है। उस दिन सूर्य मेष राषि में प्रविष्ट होता है। यह त्योहार पहले-पहल जमशेद ने चलाया था। होली की तरह, जो भारत में नौरोज से कुछ

> पहले मनाई जाती हैं, नौरोज के त्यौहार पर भी लोग एक-दूसरे पर रंग डालते हैं ग्रौर

> > ईरान के प्राचीन साहित्य

का श्रनुशीलन करने से पता चलता है कि प्राचीन ईरानी श्रार्य श्रपने बच्चों की शिक्षा में तीन बातों पर खास जोर देते

थे--घुड़सवारी, ध**नु**र्विद्या ग्रीर सत्य-भाषण । ग्राज भी ईरान

ख्शियाँ मनाते है।



माचीन ईरान के शाही दरबार मे एक की संस्कृति में न्याय-प्रियता, विदेशी राजदूत अपने उपहार के साथ सत्य, ईमानदारी आदि गुणों का विशेष स्थान है; छल-कपट को बहुत बुरी इष्टि से देखा जाता है। ईरानी लोग स्वभाव से शिष्टाचार-प्रिय, मेहमान-नवाज और उदार होते हैं।

देशभक्ति ईरानी संस्कृति का विशेष गुण है। शायद इसका कारण यह है कि हर ईरानी के दिल में अपने बादशाह के प्रति पूज्य बुद्धि रहती है। प्राचीन भारतीयों की भाँति ईरानी लोग आज भी अपने बादशाह को ईश्वर का अंश मानते है।

ईरानी संस्कृति के श्राधुनिक रूप-रंग में फ़िरदौसी के शाह-

नामा, सादी के गुलिस्तान, जलालुद्दीन रूमी की मसनवी ग्रौर उमर ख़य्याम की रुबाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी ईरानी से किसी विषय पर बातचीत कीजिए उसकी ज़बान पर वूम-फिरकर ये लेखक ग्रा जायेंगे। इन लेखकों की शिक्षाग्रों व दृष्टिकोणों ने ईरान की वर्तमान संस्कृति को बहुत ग्रिधक प्रभावित किया है।

श्रुतीत का श्रिभमान—ईरान की राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा ग्राधार यह है कि हर ईरानी को ग्रपने श्रुतीत पर श्रिभमान हैं। इस श्रिभमान में उनके धर्म ने भी कोई रुकावट नहीं डाली। साहर ग्रीर जमशेद के पराक्रम तथा नौशेरवाँ के इन्साफ़ की गाथाएँ घर-घर में प्रचलित हैं, ग्रीर ये राजा मुसलमान थे। हर ईरानी को ग्रपनी भाषा की मिठास, साहित्य के उत्कर्ष ग्रीर दर्शन-शास्त्र व कविता की बुलन्दी पर नाज है।

# ६ साहित्य

मुग़ल शासन के समय फ़ारसी भाषा ख्रोर साहित्य की इस देश.में उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी कि ब्रिटिश शासन-काल में ख्रंग्रेज़ी की । कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति उन दिनों फ़ारसी भाषा ख्रोर फ़ारसी साहित्य से एकदम अपरिचित हो यह संभव नहीं था ।

फ़ारसी भाषा में केवल ईरानी साहित्य ही नहीं भारतीय साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है। ग्रनेक संस्कृत ग्रन्थों, जैसे महा-भारत ग्रौर पंचतंत्र ग्रादि का फ़ारसी में सुन्दर ग्रनुवाद हुग्रा है। ग्रतः ईरान का ग्रध्ययन एक भारतीय विद्यार्थी के लिए तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह फ़ारसी साहित्य से कुछ परिचय न प्राप्त कर ले।

फ़ारसी साहित्य के इतिहास को मुख्यतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है:

प्रथम काल—इस्लाम के उदय से पूर्व का इतिहास (पाँचवीं सदी ई० पू० से ईसा की सातवीं। सदी तक ११०० साल) दितीय काल—इस्लाम के उदय से ग्राधुनिक काल से पूर्व तक (ग्राठवीं शताब्दी से ग्रट्ठारहवीं शताब्दी तक ११०० साल)

**त्राधुनिक काल**—१८२८ से म्रब तक (लगभग २५०

## माल)। यह युग ग्रभी चल रहा है।

फ़ारसी साहित्य के लगभग ढाई हज़ार वर्षों के इतिहास पर कुछ कहने से पूर्व दो बातें शुरू में जान लेनी ग्रावश्यक हैं। पहली तो यह कि फ़ारसी भाषा का ग्राज जो रूप हम देखते हैं वह विशुद्ध ईरान का न होकर ईरान भ्रौर भ्ररब का मिश्रण है। पहले कहा जा चुका है कि ग्ररब के मुसलमानों का ग्राक्रमण होने से पूर्व ईरान में पहलवी भाषा प्रचलित थी। उस पर ग्ररबी भाषा का न केवल ग्रत्यधिक प्रभाव पड़ा, बल्कि पहलवी ग्रौर ग्ररबी भाषाएँ घुल-मिलकर एक हो गयीं; ग्रौर जिस प्रकार एंग्लो-सैक्सन भाषात्रों के मेल से ग्रंग्रेज़ी भाषा का उदय हुग्रा उसी प्रकार पहलवी ग्रीर ग्ररबी भाषाग्रों के मेल से फ़ारसी भाषा का वर्तमान रूप बना । उसमें अरबी भाषा की गम्भीरता श्रीर पहलवी भाषा की मिठास दोनों हैं। पहलवी भाषा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है सदा ध्यान में रखना चाहिए । वह यह कि पहलवी भाषा ईरान के प्राचीन आयों की भाषा थी। और उन दिनों भारत के ग्रायों की भाषा संस्कृत थी; ग्रौर इसी से पहलवी ग्रौर संस्कृत में ग्रत्यधिक समानता है।

प्राणी-शास्त्र का नियम है कि एक ही नसल की दो विभिन्न किस्मों की पौध लगाने से उत्तम फल होता है। यह नियम फलों, वनस्पतियों ग्रौर मनुष्य ग्रादि प्राणियों पर तो लागू होता ही है, भाषाग्रों पर भी उतना ही लागू होता है। संसार की बड़ी-बड़ी जीवित भाषाग्रों के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि वे इस नियम से कितनी लाभान्वित हुई हैं। फ़ारसी भी उन्हीं में से एक है; ग्रौर इसका साहित्य संसार के किसी भी दूसरे साहित्य की तुलना में विश्व-साहित्य में रखा जा सकता है।

फ़ारसी साहित्य के सम्बन्ध में दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि उसकी सबसे ग्रधिक उन्नति दसवीं, ग्यारहवीं ग्रीर बारहवीं शताब्दियों में हुई।

#### प्रथम काल

कला और सौन्दर्य से प्रेम प्राचीन ग्रायों का स्वाभाविक गुण था। इसी लिए क्या ईरान में ग्रौर क्या भारत में दोनों जगह साहित्य पहले-पहल किवता का रूप लेकर ग्राया। भार-तीय ग्रायों का सर्व प्रथम ग्रन्थ—वेद—किवता में है, इसी प्रकार ईरानी ग्रायों का सर्व प्रथम ग्रन्थ ग्रवस्ता भी किवता में है। ग्रवस्ता की भाषा पहलवी है।

स्रवस्ता मुख्यतया तीन भागों में बँटा है—यास्ना, याश्त स्रौर वेंडीदाद । प्रथम भाग में उपासनाएँ स्रौर प्रार्थनाएँ हैं। द्वितीय में गाथाएँ व उपदेश हैं स्रौर तृतीय भाग में कर्मकांड स्रथीत् विधि-विधान हैं। इन तीनों भागों की स्राश्चर्यजनक समता वेद-त्रयी स्रर्थात् ऋगवेद, सामवेद स्रौर स्रथवंवेद से की जा सकती है। इतना ही नहीं, स्रवस्ता स्रौर वेदत्रयी में जिन देवतास्रों का उल्लेख है वे भी स्रापस में बहुत मिलते-जुलते हैं।

श्रवस्ता श्राज श्रपने एक चौथाई भाग ही में उपलब्ध है। उसका तीन चौथाई भाग महाकाल के उदर में समा चुका है। विद्वानों का विश्वास है कि श्रवस्ता श्राज यदि पूरा उपलब्ध होता तो उससे ईरान श्रौर भारत के प्राचीन मधुर सम्बन्धों को फिर से एकता की लड़ी में पिरोने में बड़ी सहायता मिलती। इसका एक चौथाई भाग भी महाकाल के उदर में समा जाता यदि यूरोप के एक विद्वान् ने उसका उद्धार न किया होता।

यह विद्वान् एक फ्रांसीसी था ग्रौर उसका नाम था एनकीहील इ पैरू। पैरू ने सन् १७७१ में पहले-पहल इस ग्रन्थ-रत्न को खोज निकाला ग्रौर उसका फ्रांसीसी भाषा में ग्रनुवाद करके पश्चिम के मनीषियों का उस ग्रोर ध्यान ग्राकृष्ट किया।

पहलवी भाषा के भी वस्तुतः दो रूप माने जाते हैं--प्राचीन पहलवी ग्रोर पहलवी । ग्रवस्ता प्राचीन पहलवी में है । प्राचीन पहलवी में ग्रवस्ता को छोड़कर ग्रौर कोई उल्लेखनीय साहित्य नहीं है । हाँ, कुछ शिलालेख पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के ग्रवश्य उपलब्ध होते हैं जिनसे उस समय के गद्य का कुछ ग्राभास मिलता है । ये शिलालेख दारा-ए-ग्राजम के खुदवाये हुए हैं ।

प्राचीन पहलवी के बाद जिस पहलवी भाषा का प्रचार ईरान में हुग्रा उसका काल २५० ई० पू० से लेकर ६४० ईसवी तक माना जाता है। इन ६०० वर्षों में ईरान पर पर्थियन ग्रीर सासानियन वंशों का राज्य रहा। इस काल में पहलवी का साहित्य ग्रपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँच गया।

सन् ६४० में अरब-आक्रमण के बाद पहलवी भाषा और साहित्य को ईरान के कुछ सुदूर, अज्ञात प्रदेशों में दुबक जाना पड़ा। पर साहित्य की ज्योति इस तरह दुबककर कब तक जलती रह सकती है ? ईसा की सातवीं और आठवीं शताब्दियों में जरथुस्त्र धर्म को माननेवालों की एक भारी संख्या, जिनमें पहलवी के अनेक विद्वान् थे, भारत आ गयी और यहीं बस गयी। इन्हीं लोगों को आज हम 'पारसी' कहते हैं। इनमें आज भी अनेक विद्वान् पहलवी भाषा के हैं, और अनेक पारसी धनाढ्यों की सहायता से पहलवी का साहित्य आज भी सुरक्षित है।

पहलवी के साहित्य में उल्लेखनीय ग्रंथ का नाम 'जैन्द'

है। यह प्राचीन पहलवी के 'स्रवस्ता' का पहलवी में स्त्रानुवाद है। इसके स्रतिरिक्त स्रनेक ग्रन्थ ग्रौर भी उपलब्ध हैं जिनमें ईरान का प्राचीन धर्म, इतिहास, गाथाएँ ग्रौर परम्पराएँ हैं।

पहलवी साहित्य के उद्धार का श्रेय भी प्राचीन पहलवी के साहित्य की भाँति, पश्चिम के विद्वानों को है। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू से यूरोप के, विशेषतया जर्मनी के, ग्रनेक विद्वानों का ध्यान इस ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा। उनमें प्रोफेसर थियोडोर नील्डेक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने पहलवी साहित्य को प्रकाश में लाने में घोर परिश्रम किया ग्रौर उसकी रचनाएँ इस सम्बन्ध में प्रामाणिक मानी जाती हैं।

## पहलवी में संस्कृत साहित्य

ऊपर कहा जा चुका है कि पहलवी साहित्य के अनेक विद्वान् ईसा की सातवीं और श्राठवीं शताब्दियों में भारत श्राकर बस गये थे श्रीर पहलवी का पर्याप्त साहित्य अपने साथ भारत ले श्राये थे। उधर ईरान में भी उन्हीं दिनों पहलवी के अनेक ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद शुरू हो गया। इन अनुवादों में संस्कृत के पंचतंत्र का, जिसका पहलवी में अनुवाद पहले ही हो चुका था, सन् ७६० में इब्न उल मुक्कफ़ा ने पहलवी से अरबी में अनुवाद किया। पंचतंत्र का संस्कृत से पहलवी में अनुवाद करने-वाले ईरान के एक हकीम थे जिनका नाम बुर्जु आ था।

## शाहनामा का पहलवी से सम्बन्ध

त्रमुवादकों में दो नाम ग्रीर भी उल्लेखनीय हैं। ग्रत-तबरी ग्रीर फ़िरदोसी। ग्रत-तबरी ने सन् ६२३ में पहलवी के दो प्रसिद्ध ग्रन्थों का ग्ररबी में ग्रमुवाद किया। इनमें से एक ग्रन्थ ऐतिहासिक है ग्रीर दूसरा धार्मिक। फ़िरदोसी को यद्यपि अनुवादक कहना गलती है, पर उसके 'शाहनामा' का, जो आधुनिक फ़ारसी भाषा में लिखा गया है, मुख्य आधार पहलवी का ख्वात-ए-नामा ही है जो आजकल नहीं मिलता। 'शाहनामा' में ख्वात-ए-नामा के अति-रिक्त अन्य भी अनेक पहलवी ग्रन्थों का निचोड़ है। शाहनामा वर्तमान काल में ईरान के प्राचीन इतिहास व गाथाओं का सबसे बड़ा और प्रामाणिक ग्रन्थ है।

#### द्वितीय काल

सन् ६४० अर्थात् सातवीं शताब्दी के मध्य में ईरान पर अरब की सामी जातियों का आक्रमण हुआ। राजनीतिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। आर्य और सामी जातियों के मिश्रण से ईरान में एक नयी जाति का उदय हुआ। साहित्यिक दृष्टि से भी यह घटना कम महत्वपूर्ण न थी। अरबी और पहलवी भाषाओं के मेल से एक नयी भाषा—वर्तमान फ़ारसी का जन्म हुआ, और साहित्य में भी दोनों ओर के सौन्दर्य से एक नयी छटा छिटक गयी।

पर उपर्युक्त मिश्रण की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं हुई; उसे तीन शताब्दियाँ लग गयीं। इस काल की पहली तीन शताब्दियों में साहित्य का ग्राकाश ग्रन्थकार से ग्राच्छन्न रहा। पर वह ग्रन्थकार एक महान् प्रकाश को ग्रपनी कोख में छुपाये हुए था। वह प्रकाश ग्यारहवीं शताब्दी में फूटा ग्रौर ३०० साल के ग्ररसे में वह न केवल ईरान के ग्राकाश पर पूरी तरह छा गया, बल्कि ग्रास-पास के देशों की, जिनमें भारत भी है, ग्राँखें चौंधिया गयीं। इन ३०० सालों में (ग्यारहवीं से तेरहवीं शता-ब्दी) ही फ़िरदौसी, शेखसादी, उमर खय्याम व जामी जैसे महान् कलाकारों ने ईरान में जन्म लिया। इनका स्थान ईरानी साहित्य में वही है जो अंग्रेज़ी में बेकन, शैक्सपीयर और स्पेंसर का है। जैसे एलिज़ाबेथ के युग के इन कलाकारों ने अपनी श्रोजस्वी लेखनी के द्वारा अंग्रेजी भाषा को एक स्थायी रूप प्रदान किया उसी प्रकार बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के ईरानी कलाकारों ने फ़ारसी की हमेशा के लिए मजबूत नींव रख दी। इसी काल में भारत में अमीर खुसरो हुआ जिसने एक ओर फ़ारसी में और दूसरी और हिन्दी में कविता की।

ईरान में फ़ारसी के उदय का श्रीगए। ईरान की पूर्व दिशा से हुआ। बहुत देर तक सीस्तान और खुरासान ही फ़ारसी के गढ़ बने रहे। पूर्व से पश्चिम की श्रोर फ़ारसी की अपेक्षा अरबी का अधिक बोल-बाला रहा। पर शीघ्र ही फ़ारसी चारों दिशाओं में छा गयी। नीचे हम इस काल के चार प्रतिनिधि किवयों का परिचय देते हैं जिन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दिक्षण में फ़ारसी की ज्योति प्रज्वलित की।

पूर्व में अमीर खुसरो—इसका जन्म पटियाला में और मृत्यु दिल्ली में हुई। यह सत्रहवीं शताब्दी के शुरू का किव है। कुल्लियात और खामसा इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। फ़ारसी के अलवा इसका नाम भारत के आदिकाल के किवयों में भी गिनाया जाता है।

पश्चिम में जलालुद्दीन रूमी—कुनियेह (एशिया माइनर) में सन् १२७३ में इसकी मृत्यु हुई। इसकी 'मसनवी' रहस्यवाद ग्रीर ग्रध्यात्म की एक ग्रमर रचना है।

उत्तर में निज।मी— इसका जन्म गांजा (काकेशिया) में हुग्ना ग्रीर वहीं इसकी मृत्यु हुई। इसकी पाँच मसनवियों ग्रीर

खामसा का रहस्यवाद, नीति व ईरानी गाथाग्रों के साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है।

दित्रण में शेखसादी—शीराज का यह किव ईरान के साहित्याकाश में खूब चमका ग्रौर इसकी चमक ग्रब तक फ़ारसी के प्रेमियों को चमत्कृत करती है। यह भारत भी ग्राया था। सन् १२६१ में शीराज में इसकी मृत्यु हुई। गुलिस्ताँ ग्रौर बोस्ताँ इसकी दो ग्रमर रचनाएँ हैं जिनका भारत में भी व्यापक प्रचार है ग्रौर उनका हिन्दी में ग्रनुवाद भी हो चुका है।



शीराज़ मे शेखसादी की त्रारामगाह

उपयुक्त चार किव ईरान की चार दिशास्रों के प्रतिनिधि किवयों के रूप में बताये गये हैं।

# फ़िरदौसी, उमर खय्याम और जामी

इनके ग्रितिरिक्त फ़िरदौसी, उमर ख़य्याम ग्रीर जामी इन तीन महान् कवियों के उल्लेख के बिना यह प्रसंग ग्रधूरा रहेगा। फ़िरदौसी के 'शाहनामा' को विश्व-साहित्य की चुनी हुई कृतियों में रखा जा सकता है। विद्वान् लोग इसकी गिनती इलियड ग्रोर महाभारत जैसी रचनाग्रों के साथ करते हैं।

फ़िरदोसी को ग्रपनी रचना पर स्वयं कितना नाज़ था, इसका ग्राभास उसकी निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट मिल सकता है—'मैंने शब्दों से स्वर्ग की सृष्टि की है। मुक्तसे पहले किसी ने भावनाग्रों के ऐसे बीज नहीं रोपे। ग्रतीत की कितनी ही शानदार इमारतें धूप ग्रोर वर्षा के थपेड़ों के ग्रागे टिक नहीं सकीं। मैंने एक ऐसा ऊँचा प्रासाद खड़ा किया है जिस पर महाकाल के तूफानी थपेड़ों का कोई ग्रसर नहीं है। मेरी रचना ग्रमर है, ग्रतः में भी ग्रमर हूँ। मेरे पीछे की पीढ़ियों में ग्रानेवाला कोई भी व्यक्ति जिसमें प्रतिभा, परख ग्रीर सहृदयता है, मेरी रचना की प्रशंसा किये बिना न रहेगा।

उमर खय्याम—उमर खय्याम ईरान का एक बहुत बड़ा कि वि, दार्शनिक ग्रीर गणितज्ञ था। उसकी रुबाइयों का संसार की ग्रनेक भाषाग्रों में ग्रनुवाद हो चुका है। हिन्दी ही में उसके कई ग्रनुवाद हो चुके हैं। उसकी रचना में संसार की क्षणमंगुरता ग्रीर मनुष्य की ग्रसमर्थता का एक ऐसा राग है जो पाठक के मन में निराशा का भाव भर देता है। धर्म-ग्रधमं ग्रीर पाप-पुण्य की भावनाग्रों को ख्याम ने सारहीन चित्रित किया है। दूसरे शब्दों में जीवन के थोड़े से ग्रमूल्य क्षणों का मूल्य केवल यही बताया गया है कि मनुष्य जितने दिन जिये, संसार के सुख-भोग मदिरा ग्रीर ऐश्वर्य का पूर्ण ग्रानन्द ले।

ख्य्याम का जीवन-दर्शन कैसा भी हो, इतना निस्सन्देह है कि उसने न केवल ईरान के बल्कि भारत के भी मानसिक धरा-तल को बहुत देर तक ग्रालोड़ित किये रखा। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बच्चन तो ख्याम से बहुत ही प्रभावित हुए हैं।

उमर खय्याम को पहले-पहल प्रकाश में लाने का श्रेय श्री फ़िट्ज़गैरेल्ड को है। उसी ने शुरू-शुरू में उमर खय्याम की रुबाइयों का फ़ारसी से ग्रंग्रेजी में ग्रनुवाद किया। उस ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद से खय्याम की इतनी धूम हुई कि संसार की ग्रनेक भाषाग्रों में उसका श्रनुवाद हो गया। हिन्दी के श्रनुवाद भी उसी ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद पर ग्राधारित हैं।

श्रब्दुर रहमान जामी—जामी के काव्य में रहस्यवाद श्रौर इस्लाम के सिद्धानों का श्रद्धभुत मिश्रण है। उसकी महान् रचना 'सप्तत' में ७ सुन्दर मसनिवयाँ हैं। उनमें से एक मसनिवीं में हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों श्रौर सिकन्दर महान् के बीच हुश्रा संवाद है जो पठनीय है। जामी उस मसनवी में लिखता है:

'जब सिकन्दर ने भारत पर स्राक्रमण किया तब उसने भारतीय ब्राह्मणों की ज्ञान-गरिमा की बड़ी प्रशंसा सुनी। उसे बताया गया कि वे बड़े ऊँचे चरित्रवाले होते हैं, स्रोर उन्होंने सांसारिक स्राशास्रों व स्राकांक्षास्रों तथा मृत्यु के भय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है।

'सिकन्दर से एक भी ब्राह्मण ग्रपनी कुटिया छोड़कर भेंट करने नहीं ग्राया। इस बात से वह बड़ा क्रुद्ध हुग्रा। उसने ग्रपनी सेना इकट्टी की ग्रीर उनकी बस्ती की तरफ़ चल दिया।

'ब्राह्मणों ने समाचार सुन कर ग्रापस में मंत्रणा की। उन्होंने उससे कहा – हे सिकन्दर, ज्ञान ग्रीर स्वाध्याय ही हमारा एक-मात्र धन है, तुम हमें लूटकर क्या ले जाग्रोगे? यदि तुम्हें उस धन की ग्रावश्यकता है तब वह तुम्हें सेवा ग्रीर परिश्रम से प्राप्त हो सकेगा। ग्राक्रमण ग्रीर ग्रत्याचार से नहीं।

'सिकन्दर उनकी बात सुनकर शिमन्दा हो गया। वह ग्रपने धन-तैभव को पीछे छोडकर ग्रकेला विनयपूर्वक उनका ग्रनुसरण करने लगा।

'ग्रनेक रेतीले मैदानो को पार करने के बाद वह ऐसी जगह पहुँचा जहाँ ग्रनेक पहाडी गुफ़ाएँ थी। उन कन्दराग्रों में कुछेक योगी समाधि में लीन थे। उन्होने बल्कल वस्त्र पहने हए थे।



शीराज में हाफिज की श्रारामगाह

'सिकन्दर ने अपने अनेक प्रश्नों का उन योगियों से समा-धान किया। विदा होने से पूर्व वह बोला—हे महात्माग्रो, तुम जो चाहो मुक्तसे माँग लो। योगियों ने कहा—हे सिकन्दर, हम तो अमर जीवन के अभिलाषी है, वही तुम हमें कही से ला दो। सिकन्दर बोला—वह तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है। मै तो स्वयं उससे विचत हूं। तब योगियों ने कहा—हे सिकन्दर, यदि तुम इम बात को समक्तते हो तब क्यों लोभ और वासना के दास बने यूमते हो ? तुम कब तक अपनी राज्य-लिप्सा मं इस तरह खून की निदयाँ बहाते रहोगे ? कल्पना कर लो-सारे संसार पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है, फिर क्या होगा ? तुम भी एक दिन उस संसार को छोड़कर चल दोगे; ग्रोर उस दिन तुम्हारे हृदय में निराशा ग्रोर दुःख के ग्रतिरिक्त ग्रोर कुछ न होगा।

जामी के ग्रतिरिक्त इस धारा के तीन ग्रन्य किवयों के नामों का उल्लेख करके हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । वे हैं— जलालुद्दीन रूमी, निजामी ग्रीर हाफ़िज ।

ईरान के उपर्युक्त सभी किवयों में एक समानता है। वह है संसार से विरक्ति की एक तीव्र भावना। उमर ख़य्याम तक में इस भावना की छाया उसकी मिदरा ग्रीर प्रेयसी के ग्रास-पास मेंडराती देखी जा सकती है। वास्तव में यही छाया ईरान के सूफ़ीवाद का ग्राधार है।

### द्वितीय काल के दो उपविभाग

द्वितीय काल को हम दो छोटे भागों में बाँट सकते हैं। पहला भाग है ६०० वर्ष का, ग्राठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी सक । दूसरा भाग है ५०० वर्ष का, चौदहवीं शताब्दी से ग्रट्ठारहवीं शताब्दी तक । इन दो छोटे भागों को ग्रलग बाँटनेवाली बीच की रेखा है मंगोलों के ग्राक्रमण जो तेरहवीं शताब्दी के मध्य में ईरान में शुरू हो गये थे।

मंगोल ग्राक्रमणों के बाद ईरानी साहित्य का ह्रास शुरू हो जाता है। जो प्रतिभा, गंभीरता ग्रीर छटा मंगोल ग्राक्रमणों से पहले के ईरानी काव्य ग्रीर साहित्य में दिष्टगोचर होती थी, उसके ग्रब दर्शन नहीं होते। काव्य की धारा तो एक तरह से क्षीण ही हो गयी। हाँ, गम्भीर विषयों—जैसे इतिहास, धर्म ग्रीर दर्शन ग्रादि-पर जरूर कुछ लिखा गया। इस काल में मात्रा की दृष्टि से साहित्य कुछ कम रचा गया हो, यह बात नहीं; पर उसमें वह ग्रोज ग्रीर माधुर्य नहीं था जो मंगोल ग्राक्र-मणों से पहले के साहित्य में था।

ये मंगोल ग्राक्रमण केवल ईरान तक सीमित रहे हों यह बात नहीं, भारत पर भी मंगोलों के ग्राक्रमण हुए ग्रीर इस देश पर उनका राज्य हो गया । बाबर का पहला ग्राक्रमण भारत पर सन् १५२६ ग्रर्थात् सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुग्रा था। इसके बाद लगभग ३०० साल तक इस देश पर मंगोलों (मुगलों) का राज्य रहा। केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, भारत के साहित्याकाश पर भी मंगोलों के साथ ईरान से ग्रानेवाली फ़ारसी भाषा छा गयी। उन दिनों फ़ारसी का साहित्य एक ग्रोर ईरान में ग्रीर दूसरी ग्रोर भारत में फलने-फूलने लगा।

## भारत में फारसी साहित्य

उन्हीं दिनों ग्रबुल फ़जल ने जिसका जन्म सन् १५५१ में ग्रागरा में हुग्रा था, ग्रपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ग्रकबरनामा' लिखा। इसी लेखक ने 'ग्राईने ग्रकबरी' नामक दूसरा ग्रन्थ लिखा। 'ग्रकबरनामा' ग्रौर 'ग्राईने ग्रकबरी' ये दोनों रचनाएँ उस समय के राजनीतिक ग्रौर सामाजिक इतिहास पर ग्रच्छा प्रकाश डालती हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रबुल फ़जल ने महाभारत का भी संस्कृत से फ़ारसी में ग्रनुवाद किया।

स्वयं ग्रकबर का इस बात में बड़ा उत्साह था कि भारत के प्राचीन साहित्य का संस्कृत से फ़ारसी में ग्रनुवाद कराया जाये। उसके इसी उत्साह ने ग्रबुल फ़ज़ल तथा ग्रन्य ग्रनेक लेखकों को ग्रागे बढ़ाया। ग्रकबर के बाद इस तरह के उत्साह के दर्शन हमें शाहजहाँ में होते हैं। शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा को संस्कृत साहित्य से बड़ा प्रेम था। उसने स्त्रयं उपनिषदों का फ़ारसी में स्रनुवाद किया था।

मुग़लों के हाथों फ़ारसी को ऐसा बल मिला कि हिन्दुस्तान से उनका राज्य समाप्त हो जाने के बावजूद फ़ारसी का इस देश में बहुत समय तक बोलबाला रहा । ग्रंग्रेजों ने यद्यपि ग्रंग्रेजी भाषा के प्रचार में कोई कसर नहीं उठा रखी, पर फ़ारसी के प्रेम को वे भी कम नहीं कर सके । ग्रागे जाकर इस फ़ारसी-प्रेम को हाली, ग़ालिब, सीदा, मीर, चकबस्त ग्रीर इकबाल-जैसे किवयों ने प्रगति दी । ग्राज भी, स्वतन्त्र भारत में फ़ारसी लिपि चाहे पीछे छूट गयी है पर बोलचाल ग्रीर साहित्य दोनों पर फ़ारसी का काफ़ी ग्रसर है । हिन्दी तथा ग्रन्य प्रादेशिक भाषाग्रों के बहुत से शब्द शुद्ध फ़ारसी उच्चारण के हैं, ग्रीर उनके माध्यम से ईरान ग्रीर भारत में एक ग्राध्यात्मिक कड़ी जुड़ी हुई है ।

मुग़लों के शासन-काल में फ़ारसी का भारत में इतना ऋधिक प्रचार हुआ कि उसका साथ देने के लिए अनेक शब्दकोष लिखने की आवश्यकता हुई। ये शब्दकोष इतने प्रामाणिक थे और इतनी अधिक संख्या में लिखे गये कि स्वयं ईरान में भी इतने प्रामाणिक श्रोर इतनी अधिक संख्या में उस समय तक नहीं लिखे गये थे। ईरान के स्कूलों में भी वे शब्दकोष प्रचलित हो गये। उनमें से कुछेक शब्दकोष निम्नलिखित हैं:

१. फ़रदङ्ग-ए-जहाँगीरी-जलालुद्दीन हसन (सन् १६-०८-६)

फ्रदङ्ग-ए-रशीदी-ग्रब्दुर रशीद (सन् १६५४) बहारे ग्राजम-राय टेकचन्द्र (दिल्ली का एक खत्री)

### ४. फ़रदङ्ग-ए-निजाम-सय्यद मुहम्मद श्रली । तृतीय काल

सन् १८२८ से, जब कि रूस के साथ समभीता हो जाने के बाद ईरान को निश्चिन्त होकर अपनी भीतरी उन्नति तथा साहित्यिक विकास की स्रोर ध्यान देने की फ़ुरसत मिली, ईरान के साहित्य का ग्राधुनिक काल माना जाता है। ग्राधुनिक काल की सब से बड़ी विशेषता यह है कि ईरान का साहित्य फिर एक बार क्लिष्टता के चंगुल से निकल सरलता के माग पर चल पड़ा। द्वितीय काल में तो, हिन्दी साहित्य के रीति काल की भाँति, कल्पना की बारीकियाँ, ग्रलंकारों की कलाबाजी ग्रीर म्रनेक कृत्रिमताएँ ईरान के साहित्य में घर कर गयी थीं। जैसे रीति काल में लिखा तो बहुत कुछ गया था पर ग्रपने पूर्ववर्ती सूर श्रीर तलसी का-सा स्वाभाविक सरल उल्लास हिन्दी साहित्य में सर्वथा नहीं था; ठीक उसी प्रकार ईरान के साहित्य का भंडार भी द्वितीय काल में जिन रचनाश्रों से भरा गया उनमें स्वाभाविकता व सरलता का सर्वथा ग्रभाव था । ग्राधुनिक काल में फिर एक बार ईरान के साहित्य में निखार ग्राया।

इस काल की दूसरी विशेषता यह है कि ईरान में छापे-खाने खुल गये ग्रीर इससे प्राचीन कलाकारों की रचनाग्रों के सुन्दर संस्करण साधारण जनता के लिए बड़े सुलभ हो गये। साहित्य, जो ग्रब तक कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों तक सीमित था 'सर्वजन हिताय' हो गया ग्रीर लेखकों व कवियों ने भी नवीन युग के इस नवीन संदेश को पहचाना। समाचार-पत्रों ग्रीर पत्र-पत्रिकाग्रों के प्रकाशन से इसमें ग्रीर भी ग्रधिक सहायता मिली। ग्राधुनिक काल के ईरानी कवियों में ग्रली ग्रकबर दिखदा का नाम उल्लेखनीय है। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, ग्राधुनिक काल के काव्य में नवीन छन्द, नवीन शैली ग्रौर भावनाग्रों का प्राधान्य है। ग्रली ग्रकबर दिखुदा ईरान का वह पहला किव है, जिसने फ़ारसी किवता में इस नवीनता का समा-वेश किया।

ग्रली ग्रकबर दिख्दा की हाल में मृत्यु हुई है। उसकी किवताएँ देशभक्ति से ग्रोत-प्रोत हैं।

### श्रीर श्रब ?

ग्रौर ग्रब ? यह फ़ारसी साहित्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर देना सरल नहीं।

ईरान की वर्तमान दशा का गहरा ग्रध्ययन करते ही एक निराशा का भाव हृदय में भर जाता है। समय के क्रूर हाथों से ईरानियों को चोट-पर-चोट पहुँची है; ग्रीर ग्राज भी, जब कि एशिया व ग्रफ्रीका के दूसरे देश एक-एक करके जाग उठे हैं ग्रीर प्रगति के पथ पर चल पड़े हैं, ईरान ग्रभी ग्रपने सामन्ती युग में से गुज़र रहा है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने उस सामन्ती युग के हाथ मजबूत कर दिये हैं। ईरान का नाग-रिक मानो बेबस ग्रीर निहत्था होकर घायल शेर की तरह हारा ग्रीर थका-सा समय की बाट जोह रहा है। क्या ग्राश्चर्य कि उसका साहित्य भी ग्राज उसी पराजय का प्रतिबिम्ब हो।

# ७ ईरान का बहाई आन्दोलन

बहाई यद्यपि ईरान की एक ग्रल्पसंख्यक जाति हैं ग्रोर उन-का, उल्लेख इस पुस्तक के चौथे ग्रध्याय में ग्रल्पसंख्यक जातियों के साथ किया जाना चाहिए था, पर उनका एक विशिष्ट स्थान न केवल ईरान के समाज में ग्रिपितु संपार के सभी बड़े-बड़े देशों में है। विश्व के सुदूर कोनों में बहाई धर्म का प्रकाश धीरे-धीरे, पर निश्चत क्रम से फैल रहा है। इस धर्म के द्वारा ईरान का मान संसार में बहुत बढ़ा है। इसलिए ईरान के बहाई ग्रान्दोलन का विशेष ग्रीर ग्रलग उल्लेख इस पुस्तक में ग्रावश्यक था। बहाई



स्नान्दोलन इतना प्रगतिशील है कि उसमें संसार का एक संयुक्त धर्म बनने की पूरी सम्भावनाएँ मौजूद हैं। वह किसी पैगम्बर को स्नाख़िरी पैगम्बर नहीं मानता; वेद, कुरान स्नौर इंजील की तरह उसका कोई ऐसा धर्म-ग्रन्थ नहीं जिसे वह स्नन्तिम स्नौर निर्म्नान्त सत्य मानता हो।

तेहरान का बहाई केन्द्र

बहाई एक सम्प्रदाय न होकर एक दिष्टकोण है जिसका आधार भ्रन्धश्रद्धा न होकर बुद्धि है। इस दिष्टकोण को संसार का कोई भी व्यक्ति ग्रपना सकता है, चाहे वह किसी भी देश ग्रीर सम्प्रदाय का हो। इसका मूलमंत्र है—सब धर्मों के प्रति ग्रादर ग्रीर सद्भावना। यही कारण है कि संसार के सभी देशों में इस धर्म के ग्रनुयायियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्रभी इस धर्म की उम्र करीब ५० वर्ष ही है पर इसके माननेवाले संसार में २५ लाख के करीब व्यक्ति हैं। ग्रके हेरान में इसके ग्रनुयायियों की संख्या १० लाख है।

भारत में ब्रह्मसमाज ग्रं।र इंग्लैंड में क्वेकर सम्प्रदाय भी इसी तरह के उदार इष्टिकोण को लेकर चले थे। पर वे ग्रनेक कारणों से इतने विश्वव्यापी न हो सके जितना कि ईरान का बहाई ग्रान्दोलन।

#### उद्य

ग्राज से ८० वर्ष पूर्व ईरान के एक नवयुवक ने जिसकी उम्र मुश्किल से २४ वर्ष थी, ग्रचानक एक दिन घोषणा की कि उसे ईश्वर का साक्षात्कार हुग्रा है ग्रीर वह इस संसार में एक निश्चित ग्रीर महान् उद्देश्य लेकर ग्राया है।

२० श्रक्तूबर सन् १८१६ के दिन शीराज में, जो ईरान के दक्षिण में है, उस नवयुवक का जन्म हुश्राथा । उसके घराने का सीधा सम्बन्ध हजरत मुहम्मद से था । उसका बचपन का नाम मिर्ज़ा श्रली मुहम्मद था । पर २३ मई सन् १८४४ को, जब कि उसने उपरोक्त घोषणा की, उसने श्रपना नाम 'बाब' रखा । 'बाब' फारसी में 'द्वार' को कहते हैं । उसका विश्वास था कि वह इस संसार में एक 'द्वार' के रूप में श्रवतरित हुश्रा है, जिसके भीतर से ईश्वर की ज्योति विश्व में फैलेगी । श्राज उसके श्रनुयायी उसके बचपन के नाम से नहीं बिल्क 'बाब' नाम ही

से उसको याद करते हैं।

बाब ने इस घोषणा के उपरान्त मक्का की यात्रा की स्रोर जगह-जगह स्रपने इस विश्वास को दुहराया। इसका स्वाभाविक परिणाम जो होना था वही हुम्रा। लोग उसके विरोधी ही नहीं प्राणों के ग्राहक भी बन गये। ६ जुलाई सन् १८५० को जब वह स्रभी ३१ वर्ष का था, उसे मात के घाट उतार दिया गया।

#### बहाउल्लाह

बहाई सम्प्रदाय के दूसरे महान् नेता मिर्जा हुसैन म्रली का जन्म १२ नवम्बर सन् १८१७ को तेहरान में हुम्रा । इनके पिता मिर्जा म्रब्बास तेहरान के राजमंत्री थे ।

सन् १८६३ में मिर्ज़ा हुसैन ग्रली ने ग्रपने ईश्वरीय ग्रव-तार होने की घोषणा की। उन्होंने भी बाब की तरह ग्रपना नाम बदलकर बहाउल्लाह रख दिया जिसका फ़ारसी में ग्रर्थ होता है 'ईश्वर की ज्योति।'

बहाउल्लाह किसी स्कूल या कालेज में कभी भरती नहीं हुए। इनकी जितनी योग्यता थी ग्रपने स्वाध्याय का ही परिणाम था। फिर भी इन्हें ग्रनेक भाषाग्रों का ज्ञान था ग्रौर न केवल ग्रपने देश, बल्कि विदेशों की स्थिति का भी गहरा परि-चय था। इन्होंने ग्रनेक देशों की सरकारों ग्रीर पोप को भी पत्र लिखे, जिनमें विश्व-शान्ति के लिए ग्रपील थी।

वास्तव में बहाई सम्प्रदाय को एक स्पष्ट रूप-रेखा इन्होंने ही प्रदान की । इन्होंने बहाई ग्रान्दोलन का एक निश्चित उद्देश्य ग्रपने ग्रनुयायियों के सामने रखा । ये उद्देश्य १२ हैं ग्रौर सूत्र रूप से निम्नलिखित हैं :

- १ मनुष्य-मात्र की एकता।
- २ सभ्यता का स्वतंत्र ग्रनुसन्धान।
- ३ समस्त धर्मी की नींव एक है।
- ४ धर्म को एकता का ग्रनिवार्य रूप से साधन होना चाहिए।
- ५ धर्म का ग्राधार विज्ञान ग्रौर बुद्धि पर होना चाहिए ।
- ६. पुरुषों तथा स्त्रियों की समानता ।
- ७ पक्षपात का सर्वथा त्याग ।
- न् विश्वव्यापी शान्ति ।
- ६ विश्वव्यापी शिक्षा ।
- १० स्रार्थिक समस्या का नैतिक उपायों से समाधान ।
- ११ एक विश्वव्यापी भाषा ।
- १२ एक म्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ।

बाब की तरह बहाउल्लाह का भी चारों श्रोर से घोर विरोध हुआ। उन्हें ग्रीर उनके अनुयायियों को तेहरान के कारा-गार में बन्दी बना दिया गया। बाद में इन्हें सन् १८६८ में श्रक्का में श्रायुपर्यन्त कैंद कर दिया गया। श्रक्का तुर्की का काला-पानो है ग्रीर कारमल पर्वत के दामन में है।

## ऋब्दुलबहा

बहाउल्लाह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम ग्रब्दुलबहा था, जिसका फ़ारसी में ग्रर्थ 'ज्योति का सेवक' होता है। बहाउल्लाह के बाद बहाई ग्रान्दोलन के नेता ग्रब्दुलबहा हुए। उन्हें भी ग्रपने बाप के साथ सन् १८६८ में ग्रक्का में कैद कर लिया गया था। वे ४० वर्ष तक ग्रक्का में कैद रहे ग्रीर सन् १६०८ में तुर्की के एक युवक-ग्रान्दोलन के फलस्वरूप रिहा हुए। ग्रब्दुल-



बहा का स्वर्गवास १६२१ में हुग्रा । उनके बाद उन्हीं के दोहित्र शौकी ग्रफ़ेन्दी बहाई धमं के संरक्षक बनाये गये।

इस प्रसंग में एक बात ग्रवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। बहाई लोगों की दृष्टि में बाब ग्रौर बहाउल्लाह तो ईश्वर के ग्रवतार हैं, पर ग्रब्दुलबहा ग्रौर शौकी ग्रफ़ न्दी केवल धर्म के संरक्षक। कोई भी बहाई बाब ग्रीर बहाउल्लाह के नामों का उल्लेख 'हज्रत' के ग्रादर-

बहाउल्लाह के पुत्र श्रब्दुलबहा

सूचक विशेषण के बिना नहीं करता ग्रौर उनका नाम लेते समय उसका मन भीग-सा जाता है। बाब ग्रौर बहाउल्लाह के चित्रों का प्रकाशन भी वे ग्रपने ग्रन्थों में कभी नहीं करते। वे इन दोनों को सांसारिकता से ऊपर रखते हैं। यही कारण है कि इस पुस्तक में बाब या बहाउल्लाह का चित्र नहीं दिया जा सका।

# सन् १६५५ के उपद्रव

ईरान के समाज में बहाई लोगों की स्थिति एक तरह से बड़ी विचित्र है। एक ग्रोर तो, व्यक्तिगत तौर पर वे बड़े ग्रादर की दृष्टि से देखे जाते हैं; दूसरी ग्रोर, मुसलमानों की धार्मिक भावनाग्रों पर ग्राघात पहुंचाने के कारण, उनके ख़िलाफ़ रोष भी काफ़ी है। बहाई धर्म के नेताग्रों व संरक्षकों के नाम

यद्यपि मुसलमानों के से हैं पर वे मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम से उनके उसूलों में कुछ बुनियादी भेद हैं। सबसे बड़ा भेद तो यही है कि वे मुहम्मद साहब को ईश्वर का ग्रन्तिम ग्रवतार नहीं मानते । उनका विश्वास है कि हर युग में ईश्वर अवतार लिया करता है। इसी प्रकार कूरान भी उनकी दृष्टि में ईश्वर का म्रन्तिम म्रोर निर्भ्रन्ति धर्मग्रन्थ नहीं है। इन भेदों का परिणाम यह है कि कट्टर पंथी मुसलमान उनके खिलाफ़ समाज में जहर फैलाते रहते हैं । बहाई लोग ग्रपनी ईमानदारी ग्रोर दूसरे गुणों के कारण ऊँचे सरकारी पदों पर प्रतिष्ठित हैं। वे इतने विश्वसनीय समभे जाते हैं कि शाह ईरान के, जे स्वयं मुसलमान हैं, निजी डाक्टर एक बहाई हैं। इतना ही नहीं, राजमहल के भरोसे के अनेक कर्मचारी भी बहाई हैं। यह प्रतिष्ठा कट्टरपन्थी मुसलमानों की रोषाग्नि में घी का काम करती है। इसका परिणाम यह हुस्रा कि सन् १६५५ में ईरान में जगह-जगह बहाई लोगों के ख़िलाफ़ दंगे शुरू हो गये। हजारों बहाई मौत के घाट उतार दिये गये। उनके पूजास्थानों को तोड़-फोड़ दिया गया । तेहरान में बहाई लोगों के केन्द्रीय कार्यालय का उत्परी गुम्बद भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया स्रौर उस पर उपद्रवियों ने स्रधिकार कर लिया। स्रब यह स्थान यद्यपि बहाई लोगों को वापिस मिल गया है, पर जन-साधारण के रोष के डर से उसका ऊपरी गुम्बद फिर से नहीं बनाया जा सका।

## अमरीका को बहाइयों की भेंट

ग्रमरीका द्वारा ग्रनेक देशों की सहायता की बात सब ज़ानते हैं, पर ईरान के बहाइयों ने ग्रपने उत्साह ग्रीर प्रयत्नों से विल्मीट (इिलनॉय राज्य, ग्रमरीका ) में जिस शानदार इमारत को भेंट किया है उसकी बात बहुत कम लोगों को मालूम है। उस इमान् रत पर क़रीब एक करोड़ रुपया खर्च श्राया है। सन् १६१० में उसके लिए भूमि खरीदी गयी थी श्रीर श्रनेक विघ्न-बधाश्रों के कारण उसकी तामीर बीच-बीच में श्रनेक बार रोक देनी पड़ी। सन् १६४४ में वह इमारत पूरी बनकर तैयार हो गयी।



विल्मीट का बहाई मन्दिर देखने में ताजमहल के सामान भव्य ग्रीर सुन्दर है। उसकी भवन-निर्माण-कला में ग्रनेक कलाग्रों का सम्मिश्रण है। उसकी निर्माण-कला में कुछ ऐसी रहस्यमयी विशेषता है कि दर्शक के मन में ग्रनायास ग्रनेक जातियों व धर्मों की बुनियादी एकता का भाव उमड़ ग्राता है।

बहाइयों की योजना संसार

विल्मीट (श्रमरीका) का बहाई मन्दिर के प्रत्येक देश में इसी प्रकार के धर्म-मन्दिरों की स्थापना करना है। उनका यह ग्रिडिंग विश्वास है कि संसार के प्रत्येक धर्म ग्रीर जाति को खपा देने की बहाइयों में शक्ति है, क्योंकि एक महान् उदार भाषना उनका ठोस ग्राधार है। वे सारे संसार में एक भाषा, एक धर्म ग्रीर एक सरकार का स्वप्न लेकर चल रहे है।

# ईरान के दर्शनीय स्थान

ईरान के सम्बन्ध में अनेक लोगों की ऐसी धारणा है कि सिवाय रेगिस्तानों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के वहाँ कुछ भी दर्शनीय नहीं है। पर बात ऐसी नहीं है। वहाँ एक ही साथ प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक आश्चर्य की इमारतें, पुराने जमाने का कला-कोशल और आधुनिकतम भोग-विलास के दर्शन किये जा सकते हैं। प्राकृतिक और मानवी सौन्दर्य दोनों ईरान में अपनी चरम सीमा पर हैं। इस अध्ययन में हम ईरान के कितपय दर्शनीय स्थानों का परिचय देंगे।

### तेहरान

ईरान की राजधानी तेरहान में प्राचीनता ग्रीर नवीनता का ग्रह्मित मिश्रण है। इसकी ग्राबादी १५ लाख ग्रीर क्षेत्रफल २१० वर्गमील है। यह ४ हज़ार फुट की ऊँचाई पर बसा है। ग्रपने ग्राधुनिकतम होटलों, शानदार इमारतों, बग़ीचों व पार्कों तथा सिनेमा-नाचघरों की बदौलत इसे एशिया की सुन्दरतम ग्रीर ग्राधुनिकतम राजधानियों में रखा जा सकता है। शाम होते ही वहाँ के लाल ग्रज़ार बाज़ार में ग्राप सैर को निकल जाइए। बत्तियों की चकाचौंध, जिसके एक ग्रोर १८ हज़ार फुट की सब से ऊँची देमावन्द की चोटियाँ हैं ग्रीर दूसरी ग्रोर ईरान के संसार-प्रसिद्ध गालीचों की सजी-धजी दूकानें, ग्रापके मन में एक विचित्र

# रोमांस की सृष्टि कर देंगी ग्रीर ग्राप खोये-से रह जायेंगे।

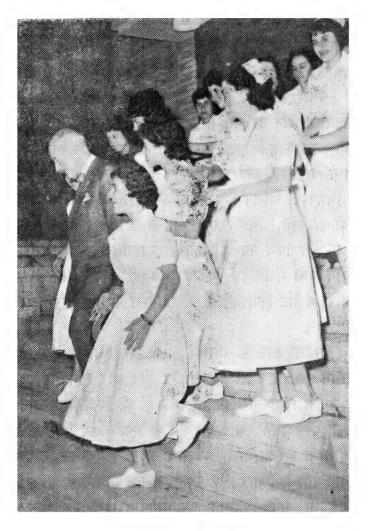

निर्संग होम तेहरान की छात्राएँ तेहरान के दशनीय स्थानों में गुलिस्तान पैलेस प्रमुख स्थान है। इसे गुलाब बाग भो कहते हैं। यह सौ वर्ष पुरानी शानदार

इमारत है, जिसके चारों ग्रीर सुन्दर बाग़ीचा है । ईरान का गुलाब संसार में मशहूर है । ग्रतः क्या ग्राश्चर्य कि गुलाब बाग में जाते ही गहरे लाल रंग के महकते हुए गुलाब दर्शक का मन मोह लें ।

पैलेस में प्रवेश करते ही संगमरमर की उज्ज्वल-धवल सीढ़ियाँ हैं जिन पर बढ़िया ईरानी कालीन बिछे हैं। मुख्य हॉल में भी, जहाँ राज-सिंहासन रखा है, फ़र्श पर बढ़िया कालीन बिछे हैं। ये कालीन सैकड़ों साल प्राचीन हैं। दीवारों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी खचित है। पुराने जमाने के ग्राभूषण ग्रौर सोने-चाँदी का काम, जिसके लिए ईरान की ख्याति है, इसकी दीवारों पर प्रवर्शित किये गये हैं। अनेक ऐतिहासिक उपहार भी, जो प्राचीन काल में विविध विदेशी राजदूतों द्वारा ईरान के शाही दरबारों में भेंट किये गये थे, इन दीवारों पर सजाकर रखे गये हैं।

उपर्युक्त हॉल के ग्राखिरी सिरे पर संसार-प्रसिद्ध मयूर-सिंहासन रखा है, जिस पर ग्रमूल्य हीरे ग्रीर नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। भारतीय इतिहास के किसी भी विद्यार्थी के मन में यह मयूर-सिंहासन यद्यपि दो देशों के एक दु:खद ग्रध्याय की स्मृति ताजा करनेवाला है, पर सच यह है कि गुलिस्तान पैलेस की यही जान है। भारत से ईरान पहुँचने के बाद से ग्राज तक हमेशा इसी मयूर-सिंहासन पर मनोनीत राजा को बिठाकर राज्यारोहण की रस्म ग्रदा की जाती रही है।

गुलिस्तान पैलेस सप्ताह में केवल दो दिन रिववार श्रीर गुरुवार को ही खुलता है।

तेहरान का दूसरा दर्शनीय स्थान उसका पुरातस्य संग्रहा-

लय है। सिवाय शुक्रवार के सप्ताह के बाकी सब दिनों यह खुला रहता है। तेहरान के बड़े डाकखाने के यह बिल्कुल समीप है।

ईरान के प्राचीन इतिहास के अनेक स्मारक और अवशेष इसमें सजाकर रखे गये हैं। इनमें से कुछेक अवशेष तो ४ हजार ईसा पूर्व के हैं। इसके अतिरिक्त उस अजायबघर में अनेक इस्लामी कला-कौशल व संस्कृति के नमूने भी देखने योग्य हैं।

तेहरान के राष्ट्रीय ग्रजायबघर में ईरान की प्राचीन वेश-भूषात्रों ग्रीर रहन-सहन का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ग्रनेक मानवी मूर्तियों को तरह-तरह की वेश-भूषाग्रों में सजाकर इस ढंग से रखा गया है कि ईरान के पुरातन युग से लेकर ग्रब तक का ग्राम लोगों का दैनिक जीवन का पहरावा भली-भाँति प्रदर्शित हो जाये।

उपरोक्त तीन दर्शनीय स्थानों के अतिरिक्त एक चीज तेहरान में और ऐसी है जो दर्शक के मन को सबसे अधिक कौतूहल से भर देती हैं। वह है ईरान के शाही 'हीरे-जवाहरात का भंडार।' इसे देखने के लिए तेहरान के राष्ट्रीय बैंक से, जिसके कब्जे में यह है, खास इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ जाकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दर्शक अली बाबा की 'खुल सिम-सिम गुफ़ा' में पहुँच गया हो। जवाहरात की ढेरियाँ एक ग्रोर इस तरह लगी हैं जैसे खेतों में फसल उतरने के बाद गेहूँ रखा हो। दो शाही मुकुट रखे हैं, जिन पर लगे हीरों की कीमत अब तक कूती ही नहीं जा सकी। ऐसी तलवारें और म्यानें रखी हैं जो कीमती पत्थरों से लदी हुई हैं।

इस भंडार में विश्व प्रसिद्ध हीरा 'दरया-ए-नूर' (प्रकाश का

समुद्र) विशेष दर्शनीय है। यह हीरा ग्राकार में संसार के सब हीरों से बड़ा है। यहाँ शुद्ध सोने का बना एक ग्लोब है जिसमें भिन्न-भिन्न देश विविध कीमती पत्थरों द्वारा दर्शाये गये हैं। सच्चे मोतियों की लड़ियों की तो, जिनमें कबूतर के ग्रंडों जितने बड़े-बड़े मोती हैं, कोई गिनती ही नहीं।

इस भंडार में सूंघनी की एक ऐसी डिबिया है जिसकी कीमत का अन्दाजा रुपये-पैसे में लगाना संभव नहीं माना जाता। इस डिबिया के ऊपर का ढक्कन चमचमाते पन्ना का है जो जीन इंच लम्बा और दो इंच चौड़ा है।

ईरान के दर्शनीय स्थानों में प्राचीन मसजिदों का ग्रपना एक विशेष स्थान है। तेहरान में भी सिपहसालार मसजिद ग्रीर

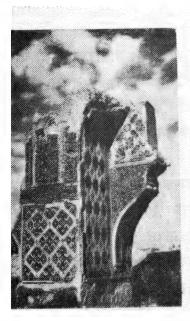

तबरेज की मसजिद कबूद

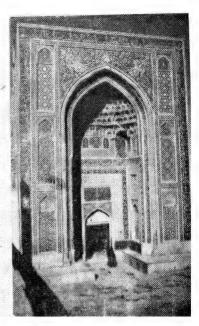

किरमान की जामा मसजिद

शाही मसजिद देखने योग्य हैं। जिन्हें इस प्रकार की मसजिदों में खास दिलचस्पी है उन्हें तबरेज में जाकर कबूद की मसजिद स्रौर किरमान में जाकर जामा मसजिद भी स्रवश्य देखनी चाहिए।

### इस्फ्हान

इस्फ़हान कभी ईरान की राजधानी थी । तेहरान से उतरकर यह ईरान का दूसरा बडा नगर है। सत्रहवी शता-ब्द्वी में जब कि यहाँ शाह ग्रब्बास का राज्य था, इसकी शान



इस्फहान मे शेख लुत्फ ,उल्लाह की मसजिद निराली थी । यहाँ के प्राचीन राजमहल स्रोर सुन्दर मसजिदें ईरान में स्रपना सानी नही रखती । शाह स्रब्बास के जमाने की शेख़ लुत्फ़ उल्लाह की मसजिद खास देखने लायक हैं । इस मसजिद के गुम्बद की सुन्दर पच्चीकारी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग स्राते हैं ।

इस्फ्हान का 'हिलनेवाला बुर्ज'।भी ग्रपनी विचित्रता के



कारण ग्रत्यन्त दर्शनीय है। इसके निर्माण में कुछ ऐसा रहस्य है कि बीच-बीच में हिलने के बावजूद इसके गिरने का कभी किसी को ख़तरा नहीं हुग्रा। इसकी नींव बड़ी मजबूत है।

### शीराज

ईरान का दक्षिणी नगर शीराज तो उन लोगों का मक्का है जो पूर्वी देशों के प्राचीन इतिहास का स्रध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ पर्सि-

इस्प्रहान का हिलनेवाला बुर्ज करना चाहते है ।यहाँ पिस-पोलस (ईरान की प्राचीनतम राजधानी) के खंडहरों को देखते ही स्राज से ढाई हजार वर्ष के संसार के सर्व-प्रथम साम्राज्य की याद ताजा हो स्राती है ।

ईरान के दो ग्रमर किवयों—शेखसादी ग्रौर हाफ़िज़—के मकबरे यहीं पर हैं। साहित्य ग्रौर काव्य के प्रेमियों के लिए भी शीराज एक तीर्थस्थान से कम नहीं। वे लोग शेखसादी की ग्रारामगाह ग्रौर हाफ़िज़ की ग्रारामगाह में मस्तक नैवाने जरूर जाते हैं।

#### श्रवादान

श्रबादान को ईरान के श्रार्थिक ढाँचे की रीढ़ कहें तो श्रत्युक्ति न होगी। यह ईरान का बम्बई है। पेट्रोल, जो ईरान की राष्ट्रीय श्राय का एक तिहाई भाग है, यहीं पर सब तेल- कूपों से पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। ग्रबादान का तेल-शोधक कारखाना संसार का सबसे बड़ा तेल-शोधक कारखाना है। यद्यपि दर्शक का सबसे पहला स्वागत यहाँ की पेट्रोल की बू करती है, फिर भी यहाँ की साफ़ ग्रौर स्वच्छ सड़कें, बढ़िया-से-बढ़िया होटल, नाइट क्लबें, सिनेमा ग्रौर नाव्घर ग्रबादान को एक ग्राधुनिकतम नगरी का दर्जा प्रदान करते हैं।

जिन्हें ईरान का प्राकृतिक सौन्दर्य देखना स्रभीष्ट हो उनके लिए तो ईरान स्वर्ग से कम नहीं । उन्हें कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेशों में जैगरोज की पहाड़ियों तथा तेहरान-स्रबादान के मोटर-मार्ग पर प्रकृति स्रपने पूरे निखार में दर्शन देगी।

ईरान भारत का पड़ोंसी देश हैं; पड़ौसी देश ही नहीं, उस-के इस देश के साथ ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ग्रार्थिक व सांस्कृ-तिक सम्बन्ध रहे हैं। ग्रतः प्रत्येक भारतीय के लिए ईरान एक प्रबल ग्राकर्षण का केन्द्र होना चाहिए।

